

Tri Bhuwan Singh Roma Roma Nivaux Tana Hall Snow vices Mallital Nainital 26304

## बहता तिनका

कमल जोशी

नवयुग प्रकाशन, दिल्ली

त्रथम बार: १६४४

Durga Sah Municipal Library,
NAINITAL.
दुर्गीसाह म्युनिश्चित लाईबे धे
नेनीनाल
Class No.

मृल्य दो रुपये

प्रकाशक—नवपुग प्रकाशन, २८१ चावड़ी बाजार दिल्ली।
मुद्रक—हिन्दी प्रिटिंग प्रेस, २७ शिवाश्रम, क्वीन्स रोड, दिल्ली।
ग्रावरस्य—श्री श्रानन्द महाजन

्रायाजे पर महरी के आकर खड़े होते ही लता मानो कारण समक्र गयी, जैसे वह इस बात की प्रतीक्षा ही कर रही थी।

बीकी जी बुला रही हैं 'यही न ?' उसकी भावाज में व्यंग छिपा हुमा था। जीवन का व्यंग करने की, उपेक्षा करने का साहस वह बटोरना चाहती है। डर की भावना को दूर करना चाहती है, फौरन उसका दमन करके।

'अरे, आपको मालूम है ?' महरी निश्चिन्त होकर चनी 'गयी। लता ने दौतों से अपने होंठ दबायें। जलन के कारण आंखों में औसू आ गये, उद्या और तन्त अथु। अपनी सारी शिव्त लगाकर इन्हें वह रीकने की चेण्टा करती है।

बीबी जी —यानी उन लोगों की लेडी मुपरिनटेन्डेन्ट । वे क्यों बुला रही हैं, यह वह जानती है । क्या पूछेंगी, यह भी उससे छिपा हुआ नहीं है । कारण, इससे पहले भी दो बार यह अभिनय हो चुका है । इसकी तो मानो वह प्रतीक्षा ही कर रही भी—यहाँ आने के बाद से ही। लेकिन तो भी एक वर्ष कट ही गया।

यह श्रच्छा है कि इस समय कमरे में श्रीर कोई नहीं है। सुराही से पानी लेकर लता ने श्रांखों में छीटें मारे। श्रश्नुभरे नयनों से वहाँ नहीं जायेगी। श्रांखों का लाल रहना भी ठीक नहीं है। वह जानती है कि उसका कोई दोष नहीं है—इसलिए मस्तक ऊँचा कर ही जाना होगा।

अन्त में उसने अपनी चोटी ठीक की श्रीर मुँह पींछकर कमरे से बाहर निकली। सीढ़ी से नीचे उतरकर लम्बा दालान है और उसके अन्त में ही सुपरिनटेन्डेन्ट साहिबा का दफ्तर है। अकेली ही होंगी, इसलिये बातें करने का काफी समय मिलेगा।

सुपरिनटेन्डेन्ट मिस गुप्ता डेस्क के सामने कुर्सी पर बैठी हुई बड़ें ध्यान से रिजस्टर देख रही थीं। काफी स्थूलकाय—शायद किसी जमाने में अवस्य सुन्दरी रही होंगी। पर अब तो हथिनी जैसी ही लगती हैं। सिर के अध्यके बाल बहुत तरीके से काढ़े गये हैं, गले में सोने की एक पतली चेन, हाथ में दो-दो चूड़ियां—और सबसे ज्यादा देखने योग्य है उनकी साड़ी। गहरे काले रंग की साड़ी के अलावा अन्य किसी रंग की वे पहनती ही नहीं। लता जब भी उन्हें देखती है, उसे हँसी आ जाता है। आज भी, इस दुख में भी, उसके होठों पर हँसी की एक पतली-सी रेखा खेल गरी।

मिस गुप्ता को उसके आने की खबर हो गयी, पर बहुत देर तक बेखबर बनी रहीं। मुककर रिजस्टर पर ही नजरें गड़ायें रहीं। लेकिन कुछ देर बाद खुद ही बोलीं। उसकी और बिना देखें ही उन्होंने शुरू किया, 'श्ररे कौन, लता—आ गयीं? बैठो, बैठो। ''तुमसे कुछ बातें करनी हैं।'

लता यह सब जानती है। सब जगह एक सी ही भूमिका।

'हमारा लड़िक्यों का स्कूल है, लड़िक्यों का होस्टल है—हमारे सिर पर काफी बड़ी जिम्मेदारी है, यह तो तुम जानती ही हो। ऐसा-वैसा कोई इंस्टीट्यूशन होता तो इतने सीच-विचार की बात न भी।'

फिर कुछ क्षरण शान्ति।

लता पत्थर की मूर्ति बनी बैठी है—उसकी श्रांखें भी मिस गुप्ता । रिजस्टर पर टिकी हुई हैं।

'मुक्ते दो-चार गुमनाम पत्र मिले हैं जता—तुम्हारे—तुम्हारे बारे । जिनमें गन्दी बातें लिखी हुई हैं। मैं तो विश्वास नहीं करती।' किसी प्रकार एक साथ एक ही सींस में इतनी बातें कहकर मिस गुप्ता जैसे निविचन्त हुई। प्रच लता ही बोली, 'मुफे क्या प्राज ही होस्टल छोड़कर चला जाना होगा ?' शान्त स्वाभाविक प्रश्न।

'नहीं, यानी—ऐं, क्या कहा तुमने ?' कुछ षबराये हुए भाव से मिस गुप्ता ने देखा, 'नहीं, यह क्यों ? में तो कह रही थी कि मुफे उन बातों पर विश्वास नहीं होता—' मन ही मन उन्होंने जैसे रिहर्सन कर लिया था। उनका ख्याल था कि अपना महस्व दिखाने का उन्हें सुअवसर मिलेगा। पर उसमें सहसा बाधा पड़ते देखकर उन्हें जैसे कुछ बुरा लगा, 'पर आज एक अभिभावक ने चिट्ठी भेजी है—लिखा है कि यदि हम लोग कोई स्टेप नहीं लेंगे तो वे अखबारों में छपायेंगे। उनका यह कहना है। क अक्षितिलान, जो तुम्हें यहाँ भर्ती करा गये हैं, वे तुम्हारे मामा नहीं हैं—'

हाँ, यह ठीक है, कुछ रुपयों के लालच में ही उन्होंने भ्रमना यह परिचय दिया था।

'क्या कहा !' कुछ देर के लिए मिस गुप्ता की बोलती बन्द हो गयी, 'पर उन्होंने यह बात बतायी क्यों नहीं ?'

् लता मानों श्रीर भी स्वाभाधिक हो उठी, 'श्रगर बता ही देते तो फिर भूठ बोलने की जरूरत ही क्या थी, श्राप ही सोचिये।'

'पर फठ बोलने की जरूरत क्या थी ?'

'बिना भूठ बोले क्या थाप लोग स्कूल में भर्ती कर खेती ? खारी, तफसील जानते हुए ?'

लता की धावाज में साहस है, व्यंग भी है।

'किन्तु-किन्तु यह तो ठीक नहीं है-'

'ठीक वयों नहीं है ? नहीं तो फिर मैं क्या करती ? मौ और भौसी के पथ पर ही क्या मेरा भी जाना ठीक था, उचित था! यदि कोई अच्छा जनना चाहे, सही रास्ते पथ चलने की कीशिश करे, तो आप उसे चहीं सुधरने देंगी ? मैं और क्या कर सकती थी, जरा भाप ही मुक्ते बताइसे ?' मिस गुप्ता से काले मुख पर भी जैसे कुछ कालिमा छा गयी।
कुछ देर तक वे स्तब्ध बैठी रहीं। फिर धीरे-धीरे क्षमा याचना के जैसे
स्वर में बोलीं, 'सो सारी लता, एम रियली सारी। पर तुम ही कहीं,
क्या करूँ। पब्लिक के पैसे से हमारा इंस्टीट्यूशन चलता है, कमिटी है—
इनको कैसे संभालूँ। यदि किसी ने अखबारों में वाकई लिख दिया तो
कैसा स्केंडल होगा, तुम ही जरा सोचो।'

सिर भुकाये हुए लता ने जवाब दिया, 'मैं श्रभी चली जाती हूँ।'

'नहीं, नहीं।—मैं यह नहीं कहती। टेक योर टाइम। मेरा मतलब है कि कल या परसों, किसी दिन—मां की तबियत बहुत खराब है या कुछ ऐसा ही बहाना बनाकर चली जाग्रो। फिर चुपचाप, ट्रान्सफर की भर्जी दे दो—सारा हंगामा भ्राप ही मिट जायगा।'

लता तब तक खड़ी हो गयी थी। उसने कहा, 'म श्रभी चली जाऊँगी मिस गृप्ता। कल नौकर भेज दूँगी, श्रापका जो कुछ बकाया होगा वह चुकता कर देगा। उसी को मेरा सामान भी दे दें। मां की बीमारी की एकाएक खबर पाकर में चली गयी हूँ, कृपया सबसे यही कह दीजियेगा। ट्रांसफर सिंटिफिकेट के लिए मैं कल स्कूल में श्रपना श्रादमी भेजूँगी—श्रव मैं श्रापको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। श्रच्छा, नमस्ते!'

उपर जाकर लता ने सिर्फ अपना वैग उठा लिया। कोई महरी वगैरह उस समय वहाँ नहीं थी। किसी को भी कोई भूठी-सच्ची सफाई देनें की जरूरत नहीं पड़ी। चुपचाप, विना इघर-उघर देखें वह सड़क पर आ गयी। दरवान ने जरा विस्मित होकर उसकी और देखा। पर उसका गंभीर और उदास चेहरा देखकर कुछ पूछने का उसका साहस गहीं हुआ।

सड़क पर उसने इशारे से एक रिक्शा बुलायी। रिक्शा आते ही बह किसी प्रकार गिरती-पड़ती उसमें बैठ गयी, थकी-मांदी जैसी—

उसके आंसू कोई न देख सके - उस वक्त उसकी यही कोशिश थी।

लता जब घर पहुँची तब उसकी माँ साँवित्री संध्या-पूजा करने के लिए ठाफ़ुरजी के कमरे में घुसने ही वाली थीं। उस दिन शायद उनका एकादशी का व्रत था, कुछ देर पहले ही नहा कर चुकी थीं, रेशमी मुकटा पहने हुए, पीठ पर खुले हुए भीगे बाल, हाथ में पतली-पतली चूड़ियाँ। उपवास की एक स्निग्ध उदासीनता की छाप उनके शान्त और गम्भीर मुख को और भी श्रद्धेय करती थी।

उसकी यह माँ खराब है ? इस माँ की बेटी बनकर पैदा होना उसका अपराघ है ?

श्रसीम क्षोभ और कोध में वह बार-बार यह प्रश्न स्वयं से करती है।

उसको ऐसे बेवक्त आते देखकर ही सावित्री का मुँह सूख गया था। भानो उन्होंने भी कारण जान लिया। लता के मुँह की अस्वाभाविक शुष्कता ने जैसे उन्हें सारी घटना बता दी, समभने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो भी व्याकुलता के कारण मुँह से प्रका निकल ही पड़ा, 'तू इस वक्त यहाँ ? एकदम अचानक ? वयों री, क्या हुआ ?'

अवस्मात माँ के प्रति असंतोष से लता का मन विषाक्त हो उठा। सव कुछ जानती हैं, सब समभती हैं,—तब फिर इतनी नासमभ क्यों बनती हैं ?

'श्रीर क्या होगा ? तुम जैसे नहीं जानतीं कि क्या होता है ? इससे पहले जो हम्रा था, वही।'

कटुता से उसका हृदय भर गया है। उसे जैसे यह सब धसहा है। बार-बार यही एक-सा प्रयमानजनक प्रभिनय। क्यों ? क्यों ? उसने ऐसा क्या पाप किया है ? जो कुछ उसने धपने आप नहीं किया, जो धपराध उसके धरीर में कहीं भी नहीं है, उसका सारा दंड उसकी ही क्यों बार-बार भोजना पड़ेगा ?

'क्यों, इस बार किसने कहा ?' रू घे हुए स्कर में प्रश्न किया। 'यह जानने से कुछ फायदा होगा ?' चिढ़ी भीर जली-मुनी खता ने कहा, 'या तुम कोई प्रतिकार कर सकोगी ? न्यर्थ के लिए बेमतलंब की बालें बनाने से क्या फायदा ? जो संभव नहीं, जो होगा नहीं— उसकी कोशिश अब मन करो, मेरे ऊपर कृपा करो। "यह अपमान, यह तिरस्कार अब मैं बर्दाग्त नहीं कर सकती।

इसके बाद ही मानो ज्वालामुखी फूट पड़ा। हाथ-पर पटकते हुए भीर मुँह विकृत कर वह चीख उठी, 'बीने को चाँद पकड़ने का यह जीक क्यों चर्याया है ? क्यूँ ? क्यूँ ? 'ऐसा दु:साहस क्यों करती हो ? नहीं जानती कि तुम कीन हो ? तुम लोगों की क्या हस्ती है ?'

पर यह कहने के साथ-ही-साथ मां के थके हुए, व्रत के कारण शब्क ग्रांर उदासीन चेहरे पर ग्रसीम वेदना की जो छाया नजर श्रायी, वह लता की नजरों से छिपी नहीं रहीं। अपना दु:स तो है ही श्रीप ऊपर से यह आधात भी जैसे लौटकर दुगुने जोर से उसके हृदय में ही लगा। श्रकस्मात ये अनेक श्रीर नाना प्रकार के श्राधात न सह सकने के कारण जैसे बाँध टूट गया। वह फूट-फूटकर रोने लगी। फिर प्राय: भागती हुई ऊपर के कमरे में जाकर धम्म से बिछीने पर गिर पड़ीं। बहुत देर से, बड़ी मुश्किल से इस कन्दन को वह दबाये हुए है, पर श्रव श्रीर रोकना सम्भव नहीं है।

उदास भाव से सावित्री बहुत देर तक वहाँ खड़ी रही। संध्या बीत गयी। नौकर कैलाश किसी काम से बाजार गया था, जब वह लौटा तो उसने रोशनी जलायी। वह बहुत पुराना नौकर हैं। इस घर की अनेक बातें जानता है। उसकी आंखों के सामने ही यहाँ अनेक घटनायें घटी हैं। इसलिए सावित्री को मूर्ति की तरह खड़े देखकर या जता को संध्या समय अंघकार में रोते हुए गौर कर भी उसने कोई प्रश्न नहीं किया। हर कमरे में खुद ही जाकर उसने बिजली जलायी। लेकिन जब उसने देखा कि रोशनी जल जाने के बाद भी सावित्री का ध्यान भंग नहीं हुआ तो उसने बहुत नम्र भाव से स्मरण करा दिया, 'मां जी, शाम तो कम की बीत चुकी, ठाकुर जी की आरती नहीं करेंगी?'

'भ्रो, श्रभी जाती हूँ।' साबिती को जैसे होश धाया। धनजाने ही जाने कब से उनकी धाँखों से श्रश्चारा प्रवाहित होने लगी थी। जब होश हुआ हो उन्होंने फीरन ही अपने आँसू पोंछे। अपनी आवाज को सहज श्रीर स्वाभाविक करने की चेष्टा करते हुए बोलीं, 'कैलारा' थोड़ी देर में चूल्हा जला देना, जल्ली आ गयी है, उसके लिए खाना बनाना होगा।'

फिर तेजी से पूजा के कमरे में घुसकर उन्होंने फीरन दरवाजा बन्द कर लिया। भगवान के सामने वे रोयेंगी, जी भरकर रोयेंगी—उन्हें पूर्ण अवकाश चाहिये।

पूजा के आसन पर बैठकर उन्हें रोना नहीं आया। मन में एक विचित्र प्रकार का क्षोभ और रोष आ गया। उनका यह रोष भगवान पर ही है, उनके इष्ट-देवता जो सिहासन पर बैठे हँस रहे हैं, उनसे ही बिकायत है। इनके सामने ग्रांसू बहाने में भी जैसे लज्जा आती है।

उस पाप का यह प्रायश्चित । वे भी यह जानती हैं। पर वह पाप क्या श्राज भी दूर नहीं हुआ ? इतना कठोर प्रायश्चित करने पर भी ?

और जो कुछ भी पाप है, वह तो उन्होंने किया है। उनके पाप का फल यह सुकुमार बच्ची, फूल की तरह अमिलन, उनकी पिवत्र बेटी—वह इतना अपमान, लांछना और तिरस्कार क्यों सहे ? यह तुम्हारा कैसा न्याय ?

उन्होंने ही ऐसा कीन बड़ा पाप किया था ?

जिस घर भीर वातावरण में उनका जन्म हुआ, वही उनका परिचय हुआ और उस परिचय के कारण ही जब वे बड़ी हुई तो उन्हें यथा निर्विट पथ पर आगे ढकेल दिया गया—अपनी अवश्यमभावी परिणित की और । अच्छा-बुरा, सत्-असत् और पाप-पुण्य, यह सब कुछ समभने के पहले ही सिर्फ तेरह वर्ष की उम्र में ही उन्हें अपने तन को सौंप देना पड़ा था—एक अधेड़ मांस-लोलूप बैरिस्टर की जानसा और वासनाओं की पूर्ति के लिये। """

इसके बाद, हाँ, श्रोर भी बड़ी होकर, सब कुछ जानते-बूभते हुए भी दूसरों की भोग बस्तु बनना पड़ा है, दूसरों के तन तथा मन को संतुष्ट करना पड़ा है, इसमें संदेह नहीं। लेकिन क्या उस वक्त भी जनकी विवेक-बृद्धि कार्यत होने की उम्र थी ?

जिस दिन अच्छा-बुरा समभने नायक उम्र हुई, उस दिन से उन्होंने कोई पाप किया है, उन्हें यह याद नहीं पड़ता। इसके बहुत पहले ही जब वे सिफं सतरह वर्ष की थीं, तब एक दिन उनके यहाँ एक सोम्य, सुशील भीर सुन्दर युवक थाया।—उसकी सेवा करते हुए ही उनके जीवन के सुदीर्घ बत्तीस वर्ष बीते हैं। अपने जीवन-इतिहास के इस परिच्छेद के लिए साबित्री कतई लिज्जत नहीं है। किसी भी पति-पत्नी के दाम्पत्य जीवन की धपेक्षा उनका जीवन कम पवित्र नहीं था। भगवान साक्षी है—उस दीर्घ समय में धोर उसके बाद भी भाज तक उन्होंने किसी की घोर सालसा या इच्छा की दृष्टि से नहीं देखा है, धौर किसी की उपासना करना तो दूर रहा, उन्होंने कामना तक नहीं की है।

वह ? उसके सम्बन्ध में सावित्री नहीं कह सकती। वह कलाकार था, नाइयकार, किंब और घनी बाप का बेटा। यह ठीक है कि उसने विवाह महीं किया, लेकिन उसने सबके सामने और हमेशा सावित्री को धपनी पत्नी स्वीकार किया है। अन्य कहीं भी उसकी कुछ प्रेमलीला थीं कि नहीं, यह वह नहीं जानतीं। सम्भव है कि थी, पर उन्हें ऐसा कभी सन्देह नहीं हुआ। पर ऐसा तो बहुत से विवाहित पतियों के साथ भी होता है, यानी इधर-उधर थोड़ी-बहुत प्रेमलीला की बीमारी। लेकिन उससे उनकी महिमा की वाड़ाई होती है।

'अपने मित्रों में सावित्री का 'मेरी पत्नी' कहकर परिचय देते हुए उन्होंने अजीत को अनेक बार सुना था। यह सुनकर उनका मन खुशी से नाच उठा है। कृतज्ञता, आनन्द और प्रेम से सावित्री ने स्वयं की अजीत के चरणों पर समर्पित कर विया है। उसने पति की पूजा की है। उस दिन इन सब बातों का एक बार भी ख्याल नहीं हुआ। नहीं तो सिविल मैरिज—सिफं कहने भर की देर थी। इसकी भी जरूरत हो सकती है, उन्होंने तब यह सोचा ही नहीं था। "अजीत ने भी इसकी कोई जरूरत नहीं समभी थी—वह किव और कलाकार था, दिन-रात काल्प-निक लोक में ही रहता था। इस दुनिया की वास्तविकता और यथार्थता को उसने नहीं पहचाना, और जानना-पहचानना चाहा भी नहीं।

जिसके लिए प्रयोजन हो सकता था, वह रतन, सावित्री की प्रथम सन्तान—वह बहुत दिन पहले चला गया था। मृत्यु नहीं हुई, मृत्यु होने पर शायद सावित्री खुश हो होतों। घरछोड़कर चलागया, भाग गया। वह उसी लम्पट और तुराचारी बैरिस्टर का लड़का था। रतन में अपने बाप जैसी समस्त पशु-प्रवृत्तियाँ थीं। बाप कहने को बैरिस्टर तो भी था, पर बेटे को कुछ भी बनने का सुयोग नहीं मिला। इसमें कोई शक नहीं कि उसको सम्य इन्सान बनाने लायक बुद्धि भी उस वक्त सावित्री में नहीं थी—और इच्छा भी नहीं। उन लोगों के लड़के जैसे बड़ें होते हैं, रतन भी उसी तरह बड़ा होने लगा। दूसरे की सन्तान आंखों के सामने रहने पर कहीं अजीत के मन में कोई प्रतिक्रिया न हो, इस डर से सावित्री उस हमेशा अजीत की नजरों से दूर रखती थी। अजीत को बहुत दिनों तक उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। जवानी के आवेग में बह सब कुछ भूल चुका था, सावित्री के सौंदर्य-सागर में वह तैर रहा था। प्रेमिका की सन्तान के कल्याएा की फिक करने की उम्र भी उसकी नहीं थी।

यही वजह थी कि सोलह वर्ष की उन्न में ही रतन सब प्रकार की बुराइयों और श्रवराधों में सिद्धहस्त हो गया था। मृहत्ले में मृसलमानों की बस्ती थी, उसका सारा समय वहीं कटता था। फिर जब उसके भविष्य के सम्बन्ध में चिन्तित होकर सावित्री ने ज्योंही कुछ कड़ा रुख झिल्त्यार किया त्योंही बन्धन टूट गया। घर छोड़कर रतन एक दिन चला गया। ऐसे ही खाली हाथ नहीं, बल्कि मां के चार-पाँच हजार रुपये के जेवर लेकर भाग गया—श्रीर तब से झाज तक लीटकर

नहीं आया।

सावित्री इसे अपना सौभाग्य मानती हैं। शायद वह अभी जीवित है। शायद इस बीच चोरी के अपराध में कई बार जेल की सजा भी काट चुका हो। लेकिन जो एक बार गया तो फिर लौटकर नहीं आया—अपनी नीचता और हीनता से उनका मकान अपवित्र नहीं किया। इसलिए उसके प्रति वे कृतज हैं। \*\*\*

लता उनकी बड़ी उम्र की श्रीलाद है। श्रब श्रीर सन्तान हो सकती है, जब उन्हें इसकी कल्पना तक नहीं थी, तब ही हठात् वह उनकी गोद में श्रा गयी। मुन्दर बेटी—माँ जैसा रूप श्रीग बाप की प्रसन्तता श्रीर उदारता लंकर वह श्रायी। सावित्री श्रीर श्रजीत दोनों का ही उसके प्रति बहत प्रेम था। बेहद लाड-प्यार में उसका पालन-पोषण हुग्रा।

पर उसकी बदिकस्मती, नहीं तो बचपन में ही उसके बाप की मौत क्यों होती ?

लता जब सिर्फ नौ साल की थी, तब एकाएक एक दिन अजीत की मृत्यु हो गयी—सिर्फ तीन दिन के बुखार में। इस मकान में ही उसकी मृत्यु हुई थी। सावित्री के नाम से यह मकान खरीदकर अजीत ने अपनी रूखि और पसन्द से इसे सजाया था। जिन्दगी के आखिरी दस वर्षों में बह अपने घर नहीं गया। उसके महल जैसे विश्वाल मकान में उसके नाते-रिश्तेदार रहते थे। उसने यह कई बार कहा था कि वह मकान लता के नाम लिख देगा। पर यह विचार कार्य-रूप में परिग्रत होने के पहले ही उसकी आँखें सदा के लिए बंद हो गयीं।

लेकिन मरते वक्त भी आखिरी शब्द लता के सम्बन्ध में थे। उस वक्त उसके सांस फूल रहे थे, उसी हालत में हांफते-हांफते ग्रजीत ने कहा था, 'सावित्री, शायद मेरा ग्रन्तिम समय ग्रा गया है। लेकिन चाहे जैसे भी हो लल्ली को पढ़ा-लिखाकर मनुष्य बनाना। वह मेरी लड़की है, यह कहकर ग्रपना परिचय दे सके।'

बस, ये ही उसके प्राखिरी शब्द थे, ग्रीर इसके बाद ही हृदय की

गति रुक गर्या थी।

लेकिन सावित्री उनकी ग्राखिरी इच्छा का बहुत दिनों तक पालन नहीं कर सकी थीं। शोक में वह दीन-दुनिया सबको भूल गयीं, पागल होगयीं। कितना पैसा नब्द किया, अपना कितना नुकसान किया भीर साथ में लड़की का भी, यह वे नहीं जानतीं। उन्होंने सच्चे दिल से भ्रजीत से प्रेम किया था, अपने हृदय का समस्त प्यार उसके चरणों पर न्यौछावर कर दिया था। शायद ऐसा प्रेम कभी किसी ने किसी से नहीं किया होगा। इसलिए वियोग का यह धक्का सम्भालने में काफी वक्त लगा।

उस वक्त इस कैलाश ने ही बचाया था।

नाना उपलक्ष्य में, कारएा-अकारएा उनके पति ने उन्हें अनेक जेवरात उपहार में विये थे। हां, पति ने ही श्रीवये थे। शोक में पागल हो उन्होंने अनेक जेवरात सड़क पर फेंक दिये थे। कितने कीमती विलायती शीशे उन्होंने तोड़-फोड़ दिये थे। यह हाल देखकर अन्त में कैलाश ने ही कीमती चीजें उठाकर बड़े कमरे में बंद कर दी थीं। इसीलिए आज भी उन्हें खाने को मिल रहा है। "

लेकिन उसी वनत फौरन लता की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी थी। अपनी बहिन यमुना के भरोसे मकान छोड़कर वे तीर्थयात्रा करने चली गयी थीं। कैलांक भी उनके साथ गया था। भारत के सारे तीर्थ-स्थानों का अभए। कर जब वे दो साल बाद लौटीं तो देखा कि यमुना ने लता की शिक्षा का कोई प्रबन्ध ही नहीं किया है। बल्कि इससे पहले लता ने जो कुछ सीखा था, वह भी भूल गयी है। यमुना ने बिना उसकी आजा के ही मकान में दा-चार किरायेदार और रख लिये हैं। उन सब बारंगनाओं भीर उनके यहां आने वालों ने लता को अधःपतन के रास्ते पर चलाने की पूरी तैयारी और व्यवस्था कर ली है। अभी से उसने होंठ और गाल रंगना सीख लिया है, पान भी खूब खाती है और जैसी भाषा व जिस तरीके से बातें करती है—बह और कुछ भी हो लेकिन अजीत प्रसाद की लड़की के उपयुक्त नहीं है।

उस दिन सावित्री की घाँखों के सामने अंबेरा छा गया था।

अपने पति की अन्तिम इच्छा वे कभी पूरी कर सकेंगी, इसमें उन्हें सन्देह था। बड़ी मुक्किल, परेशानी और लड़ाई-भगड़े के बाद यमुना को उन्होंने अपने मकान से निकाला। साथ-ही-साथ किरायेधारों की भी भगाकर उन्होंने मकान को पवित्र किया। अब उन्होंने लड़की को सभ्य, सुशील और भला बनाने की तपस्या प्रारम्भ की। "लता में अपने बाप के बहुत से गुएए थे। इसलिए काले धब्बों को धीरे-धीरे पोंछ देना सम्भव हमा।

फिर से पढ़ाई-लिखाई शुरू हुई। इसलिये मैद्रिक तक पहुँचते-पहुँचते सता की उम्र काफी हो गयी। बड़ी तलाश के बाद एक वृद्ध मास्टर मिले थे, प्रश्नफीलाल। धपने जीवित काल में प्रजीत ने कई बार इन्हें घाथिक सहायता दी थी—इस मकान में ही। उन्होंने दस रुपये मासिक पर लता को पढ़ाना शुरू किया। पर वे खुद ही कौन बहुत ज्यादा शिक्षित थे। इसलिये दो-तीन साल लगातार पढ़ाने के बाद देखा गया कि लता धागे नहीं बढ़ पायी है, तब दूसरे मास्टर की तलाश हुई। एक के बाद एक धाया—प्राय: छः-छः महीने दोनों ने पढ़ाया। एक वृद्ध थे, उससे पढ़ने के लिए कहकर वे स्वयं कुर्सी पर बैठे-बैठे तोते रहते। इसरे न वृद्ध थे भौर न जवान ही—षोडणी लता को देखकर वे ललचा खठे।

इसमें बहुत दिक्कत थी। ठीक से पढ़ाई नहीं होती। तब अशर्फीलाल ने ही सलाह दी, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी, इसे स्कूल भेजो।

स्कूल में भर्ती कराने में जो सब दिक्कतें है, कुछ क्पया मिलने पर वे सारी बाधा भीर मुसीबतों को दूर कर देंगे। पर यहाँ से हर रोज स्कूल झाना-जाना नहीं हो सकता, क्योंकि स्कूल की बस झाते ही सारा भेद खुल जायगा। और अगर कैलाश रोज पहुँचाये-लाये तो भी बात फैलने का डर है। मुहल्ले का कोई भी व्यक्ति सावित्री तथा जता का श्रीफ ढंग से रहना अच्छी नजरों से नहीं देखता—वे लोग स्कूल में जाकर नमक-मिर्च लगाकर खबर दे देंगे। इन सब बातों को मह्ने जार रखते हुए उसे होस्टल में दाखिल करा देना ही बेहतर होगा। प्रायः साठ रुपया मासिक खर्च होगा, तो हो, एकमात्र लड़की के भविष्य के लिए सावित्री सब कुछ करने को तैयार है। इसके भ्रलावा जेवर भीर काफी रुपया नष्ट होने के बाद भी जो कुछ बचा है, उससे होस्टल के खर्च के लिए चिन्ता नहीं करनी होगी। श्रतः एक स्कूल में भर्ती करा दिया गया। लता पाँचवीं क्लास में दाखिल हुई। इतने दिनों बाद उसने अपना परिचय जाना है भौर उसका श्रवश्यमभावी दायत्व। कारण, बाहरी दुनिया से एकदम श्रलग रहते हुए भी, दो वर्ष यमुना के साहचयं श्रीर श्रजीत की खरीदी हुई तीन-चार श्रलमारी भरी हुई किताबों ने उसे बहुत कुछ ज्ञान दे दिया था। श्रीर फिर श्रव उमकी उन्न भी तो बढ़ रही है।

श्रतः वह सावधान ही थी। भूठ का श्रभेदा ब्यूह उसने श्रपनें चारों श्रोर रच रखा था। लेकिन तो भी साल बीतते न बीतते एक दिन श्रसली बात खुल ही गथी। भले मुहल्लों के जो सब बारीफ नौजवान लता के सींदर्य की ज्वाला में श्रपने पतंग मन को भस्म कर सकते थे, वे ही श्रपनी व्यथंता की विद्वेषाग्नि में उसको दहन करने के लिए साग्रह श्रामे बढ़ें।

एक शब्द में, उसे उस स्कूल से विदा लेनी पड़ी । लेकिन हां, सारी बातें सुनकर स्कूल वालों ने शराफत ही की थी। होस्टल छोड़कर चले जाने का उसे अवसर दे दिया। इसके बाद फिर एक दूसरे स्कूल में लेकिन वहां सिर्फ तीन महीने। उसके बाद यह स्कूल। इस स्कूल में खर्च बहुत श्रिषक था, पर यहां भी ज्यादा दिन रहना नहीं हो सका। सिर्फ लता पर ही लोगों की नजर नहीं थी, बल्कि उस मुहल्ले के अनेक अधेड़ व्यक्तियों की नजर सावित्री पर भी थी। सावित्री और उसका काल्पनिक कुबेर का खजाना। सावित्री इस तरह अपना दरवाजा सदा के लिए बन्द कर देगी, यह उनलोगों ने कभी नहीं सोचा था। जो कुछ जमा-पूँजी

उसके पास है, उससे बहुत ज्यादा उन लोगों ने सुन रखा था। श्रीर भी धुषमन है—उसके अपने नाते-रिक्तेदार। उन्हें सावित्री का यह गरीफ बनना पसन्द नहीं थां। कहाँ से श्रीर कीन श्राक्रमण करता है—कौन जानता है, कौन बता सकता है।…

सावित्री की ग्रांकों के सामने ग्रतीत श्रीर वर्तमान का यह इतिहास छायाचित्र की तरह वूम गया। जो वेदना, ज्यर्थता ग्रीर हृदय के जिन मानों को वे भूलने बैठी थीं, वे मानों फिर से हरे हो गये। श्रश्रुओं से उनका मुकटा भीग गया। ग्रन वे नहीं सह सकतीं। उन्हें कहीं भी हना नहीं मिलती, जैसे दम घुटा जा रहा हो। हृदय विदारक श्रार्सनाद, पर भीमें स्वर में 'हे भगवान' कहते हुए मूर्ति के चरणों में उन्होंने माथा टेक विया श्रीर फिर पत्थर की मूर्ति के सामने ही श्रपना माथा ठोंकने लगीं।

इसके बाद दी दिन एक अस्वाभाविक मीन में कटे। अब क्या होगा और क्या करना उचित है, यह प्रवन सेंकड़ों बार होठोंपर आया पर अपना सारा साहस बटोरकर भी सावित्री नहीं पूछ सकीं। एक असम्भव संकोच, जाने कैसे लज्जा और अपमान की आशंका उनकी जबान रोक देतीं। लता भी स्वयं कुछ नहीं कहती। वही प्रथम दिन की संज्या के बाद नहीं रोयी, यह भी मालूम नहीं होता कि बहुत ज्यादा दु:खी है। सिफें ऐसा लगता है जैसे किसी अखंड मीन ने उसे चारों ओर से घर रखा है। स्वाभाविक रूप से वह खाती-पीती है, एक-दी मामूली बातें भी करती है—अधिकांशतः कैलाश के मामूली प्रदनों का मामूली जवाब। लेकिन बस इतना ही। अपने भावी कार्यक्रम के बारे में एकदम निधिकार और उदासीन है। अन्त में तीसरे दिन समस्त संकोच को दूर करते हुए उन्होंने प्रकन किया, 'हाँ री अब क्या होगा ?'

'किसका क्या होगा ?'

निर्विकार स्वर—किन्तु होठों पर मानो व्यंग की रेखा चमक उठी।

सिर भुकार्य हुए साविती ने कहा, 'तेरा—तेरी पढ़ाई का ?' 'नहीं होगी।'

'नहीं होगी ?' साबित्री की आवाज में मानो एक निराशा और कन्दन फुट पड़ा।

'पढ़ाई कैसे हो सकती है माँ ? " अब तक तीन बार निकाली जा चुकी हूँ, तो भी तुम नहीं चेततीं ? और कितनी बार तुम देखना चाहती हो ? और यदि तुम चाहो भी तो मैं बार-बार अपमानित होने के लिए सैयार नहीं हूँ। मेरी भा सहन शक्ति की एक सीमा है।" और इससे फायदा भी नया ? ऐसे भी कहीं पढ़ाई होती है कि आज तीन महीने यहाँ तो फिर दो महीने वहाँ—इस तरह पढ़ाई नहीं हो सकती। और यहाँ होस्टल बाले स्कुल ही भला कितने हैं ?'

'यहां से कहीं बाहर जाना चाहती हो ?' कुछ ठहर कर मानो डरते हुए माँ ने प्रश्न किया।

'महीं। अब मुभी यह सब भच्छा नहीं लगता। डाक ती सब जगह ही जाती है।'

प्रायः पाँच मिनट दोनों चुप रहीं। सता की गोद में एक किताब खुली हुई रखी थी, पढ़ भने ही न रही हो पर उसकी दृष्टि उस पर ही थी। और सावित्री जमीन पर आँखें गड़ाये पत्थर की मूर्ति बनी बैठी थी।

'तो अब तू क्या करेगी ?' किसी प्रकार उन्होंने यह प्रश्न किया।

'क्या करूँगी ? बह मैंने नहीं सीचा—जो होना होगा वहीं होगा। सब मैं श्रीर कुछ नहीं सोचूंगी। इधर कई दिनों से बिजकुल कुछ न सोचने की ही मैं कोशिश कर रही हूँ।'

सावित्री बहुत देर तक वैसे ही बैठी रही, फिर चुपचाप उठकर चली गयी। इधर कई दिनों से लगातार रोने की वजह से शायद उनकें झांसू सुख गये हैं।

पर उसी दिन रात को बगल में लेटते हुए सावित्री ने फिर बात छेड़ी, 'बेटी लता, मेरी एक बात मानेगी ?' उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए, जैसे बचपन में फेरती थीं, कहा।

'क्या माँ ?' लता की ग्रावाज भी मुलायम थी। वाकई, इसमें मां का क्या दोष ? लेकिन इघर कई दिनों से उन्हें जो मानसिक क्लेश भीर दु:सह यंत्रणा हुई है, वह क्या उससे छिपी हुई है ?

'देख, जब तू पैदा हुई थी तब ही मैंने सोच लिया था कि तेरा नया होगा। जिस पथ पर हमें चलना पड़ा है उस पथ पर तो अपने जीते जी में तुभी कभी भी नहीं जाने दूंगी-इससे पहले में श्रपने हाथों से खुद ही तेरा गला घोंट दूँगी। मैंने उसी वक्त यह सब सोचा था और मन ही मन यह निरुचय किया था कि तुभी भगवान के चरणों में सौप दूंगी। उनकी चीज है, जो इच्छा हो सो करें। उनकी पूजा करके, सेवा करके तू अपना समय वितायेगी। किसी तरह जीवन कट ही जायगा। यह बात मैंने उनसे भी कही थी, उन्होंने मेरे इस विचार को हुँसी में उड़ा दिया । कहा था, तुम्हारे भी क्या विचार हैं - तुम इस तरह एक मानव-जीवन नष्ट करना चाहती हो ? जैसी उसकी अपनी कोई इच्छा, श्राशा, श्राकांक्षा नहीं होगी, क्यों ? ... नहीं, यह ठीक नहीं होगा। उसे में शिक्षित बनाऊँगा, उच्च शिक्षा के लिए विलायत भेज गा। में तो चाहता हुँ कि वह खूब पढ़े-लिखे। श्रीर फिर यदि कोई योग्य व श्रच्छा व्यक्ति मिले, ग्रगर उसकी इच्छा हो तो वह चाहे जिससे शादी कर ले। उनका ग्रन्तिम ग्रादेश भी यही था—इसीलिए मैंने ग्रपना विचार कभी जाहिर नहीं किया, उनकी इच्छानुसार ही मैंने काम करने की कोशिश की थी।

भावावेग में जैसे उनकी श्रावाज रूँध गयी। कुछ देर चुप रह कर बोली, 'भगवान के चरणों में चढ़ायी हुई चीज लौटाकर मनुष्य के भोग्य लायक बना रही थी, शायद इसीलिए भगवान ने मेरी यह कीशिश बेकार कर दी। क्या मालूम !'

'तुम यया मुक्ते संन्यासिनी बनाना चाहती हो, मा ?' कुछ देर बाद लता ने प्रश्न किया।

'यह तेरी इच्छा बेटी। श्रभी तो मैं यह चाहती हूँ कि कोई श्रच्छे-से गुरु मिल जायँ जो तुभी दीक्षा दे दें। तुभी वे रास्ता बता दें और उसी रास्ते पर तू चले—इसके बाद तेरी जो इच्छा हो सो करना। श्राचा है कि वे तुभे रास्ता दिखा देंगे श्रीर खुद ही एक दिन तुभे अपने पास खींच लेंगे।'

भिक्त श्रीर विश्वास, भावावेग श्रीर निराशा तथा व्यर्थता से सावित्री का स्वर कांप गया।

बहुत, बहुत देर तक लता चुप रही। सावित्री को ऐसा लगा जैसे एक युग बीत गया हो। उन्होंने श्रासा के कितने महल बनाये थे, कल्पना के पट पर उन्होंने कितने चित्र श्रंकित किये थे। पर श्राज कुछ भी नहीं रहा—सब-कुछ मिट गया। महल की एक-एक मंजिल ढह गयी, चारों श्रोध विखर गयी। लता को भी शायद इस वेदना की श्रनुभृति हो रही थी।

काफी देर बाद उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, 'तुम जो ठीक समभो वहीं करों मां ? मेरी समभ में कुछ नहीं खाता, में कछ नहीं 'जानती।'

सानिकी क्या इस उत्तर से प्रसन्त हुई ? वे क्या यह ग्रात्म-समर्पण ही चाहती थीं? यह भी समक्ष्म में नहीं आया। पास-पास लेटे हुए दोनों मौ-बेटी ने जागते हुए काफी रात काट दी—पर फिर किसी ने कोई बात नहीं की।

सरे दिन सुबह उठते ही लता ने अपना इरादा पक्का कर लिया। देशारी श्राशा टूट गयी तो टूट जाने दो—उसके पिता जो चाहते थे, उसके मन ने इन कई वर्षोंके अनुभव से जिस सुख और भविष्य भी श्राशा की थी, जब उनके पूरे होने की सम्भावना ही नहीं तब माँ को निराश करने से ही क्या फायदा। और ठीक ही तो है, उन्हें भी तो एक अध-जम्बन नाहिये।

सन्यास ! उसमें ही क्या बुराई है ?

सुबह चाय पीते-पीते उसने मां से पूछा, 'किससे दीक्षा लेनी होगी, मां ? तुम्हारे कोई गुरुदेव हैं ?'

'नहीं री, होते तो फिर रोना ही क्या था। प्रायः तीन साल पहले

वे समाधिस्य हो गये।'

'वे संन्यासी नहीं ये, क्यों ?'

'हाँ, जटाधारी नहीं-ऐसे ही।'

'किस सम्प्रदाय के ?'

'इतना तो मुक्ते मालूम नहीं बेटो । लेकिन सिर मुंबा हुआ श्रीर गेरुआ वस्त्रधारी साधु थे । श्रवश्य उनका कोई सम्प्रदाय नहीं था । '' उन्हीं के एक गुरु भाई ने श्राथम को बहुत बढ़ा लिया है, मन्दिर-वंदिर भी बनवाया है—काम काफी फैला लिया है। कहे तो उन्हें ही बुलाऊँ।'

'जैसी तुम्हारी इच्छा माँ। मैं कुछ नहीं जानती।'

खबर मिलते ही यह गृष्ट भाई, निन्दलाल गोस्वामी महाराज आकर उपस्थित हो गये। प्रायः चालीस वर्ष के समर्थ और बलिष्ठ पृष्ट्य, वहुत जोर से ठहाका मारकर हुँसते हैं, हुँसी-मजाक खूब करते हैं, मिसी बात का कुछ ख्याल नहीं करते, खाने-पीने के बेहद शौकीन—धर्यात् गेएआ वस्त्र और मुंड़ा हुआ सिर के धलावा उनमें सन्यास का और कोई लक्षण नहीं है। लेकिन उन्हें देख कर भिनत भने ही न हो पर जता को वे अच्छे लगे। बात-बात में ज्ञान या योग की बातें नहीं करते, इससे ही तो वह खुश है। इसके अलावा उनकी हुँसी में कुछ ऐसा जाद है कि वह दूसरे को आक्षित कर लेती है।

'क्यों सार्वित्री बहन—बोलो क्या हुवम है। ऐ लड़की, जरा जल्दी चाय ला।' आते ही उन्होंने हुक्म चलाना शुरू कर दिया। एक कुर्सी जींच कर पूजा वाले कमरे के सामने बैठ गये।

लता ने श्राकर बहुत भिनत-भाव से प्रगाम किया। 'ग्ररे यह वही लाली है सावित्री बहन ? "बहुत बड़ी हो गयी हो जी! बैठो-बैठो, भागो मत।'

तता का हाथ पकड़ कर उन्होंने उसे अपने पास बैठा लिया। सिर श्रीर पीठ पर सस्तेह हाथ फेरने लगे। बच्चों की तरह प्यार करने पर लता की कुछ वर्म बाती है। उनका हाथ घीरे से हटाते हुए उसने कहा, 'ठहरिये, पहले ग्रापके लिए चाय ले श्राऊँ।'

हाँ, हाँ ! जाओ, जल्दी जाओ। चाय के साथ कुछ गरम-गरम नाश्ता भी लाओ। न हो तो हलुआ ही बना खाओ।'

लता के चले जाने के बाद सावित्रों की ग्रोर तीक्ष्ण दृष्टि से देखते हुए बोले, 'वया बात है, बताओं तो ?'

सावित्री ने एक-एक कर सारा किस्सा सुना दिया। इतने दिनों के समस्त अपमान का इतिहास भी।

सुनते-सुनते गोस्वामी जी का मुख गम्भीर हो गया, 'श्ररे, तुमने इतने दिनों से क्यों नहीं बताया? बड़े बदमाश लोग हैं, लाली का श्रतिण्ट करने पर तुले हुए हैं।'

इतने में लता उनके लिए चाय श्रीर नाश्ता ले श्राई। कैलांश ने सामने एक छोटा-सा स्टूच रख दिया। उस पर चाय का प्याला श्रीर नाश्ते की तश्तरी रख कर जता वहीं उनके चरणों के पास बंध गई।

चाय पीते-पीते गोस्वामी जी ने उससे कहा, 'तुम्हारी मां ने भूभे क्यों बुलाया है, यह जानती हो लता ?'

लता ने सिर हिनाते हुए बताया कि उसे मालूम है। 'तो फिर तुम्हारी क्या राय है?'

'मेरी सम्मति तो है ही। माँ ने मुक्तसे पहले ही पूछ लिया था।' लता ने धीरे से कहा।

'हूँ।' करके गोस्वामी जी थोड़ी देर तक चुपचाप चाय पीते रहे और साथ-ही-साथ बहुत गीर से लता को देख भी रहे थे।

कुछ देर बाद प्याला तीचे रखकर सीधे बैठ गये। बहुत शान्त भीर गम्भीर श्रावाज में धीरे-घीरे बोले, 'देखों, तुमने बहुत-सी कितावें पढ़ी तैं। स्कूल की साधारण छात्रा से ज्यादा श्रवलमन्द हो। उन्न भी कोई बहुत कम नहीं है। दीक्षा लेना श्रासान नहीं है, कोई खेल नहीं है। विशेषतः इस कन्नी उम्र में, श्रभी सारा जीवन तुम्हारे सामने पड़ा है। दीक्षा लेने का श्रथं है: फिर से सम्पूर्णतः नया जीवन शुरू करना, एक नये राज्य में प्रवेश करना। मान ली यदि में तुम्हारा गुरु बनूं, तो तुम्हें अपने हृदय से मेरी श्रद्धा करनी होगी—कभी भी किसी कारण श्रश्रद्धा या उपेक्षा करोगी तो उससे तुम्हारा नुकसान होगा, यानी ग्राध्यात्मिक जीवन की क्षति होगी। गुरु के रूप में क्या तुम मेरी श्रद्धा कर सकोगी? जरा श्रन्छी तरह सोच-विचार लो—

लता को ये बातें सुनने में बहुत श्रच्छी लगीं। गुरुश्रों के बारे में उसने जो एक घारणा बना रखी थी, उससे ये भिन्न हैं।

गोस्वामी जी ने फिर कहा, 'यदि बाध्य होकर, लाचारी के कारण दीक्षा लेना चाहती हो तो कोई जरूरत नहीं। यहाँ में किसी-न-किसी स्कल में तुम्हें भर्ती करा दूँगा, उन्हें तुम्हारा श्रसली श्रौर सच्चा परिचय ही दूँगा। हाँ, एक होस्टल वालों से भी मेरी श्रच्छी मेल-मुलाकात है, वहीं तुम्हारे रहने की व्यवस्था भी कर सकता हूँ। "वहाँ की लेडी सुपरिनहेन्डेन्ट मेरी घिष्या हैं—िकसी भी प्रकार का कोई हंगामा नहीं होगा। तुम खूब श्रच्छी तरह सोच ली, किस रास्ते पर तुम्हें चलना है। तुम जो कहो, जैसा चाहो, वैसा हो सकता है। सब पहलुश्रों पर खूब श्रच्छी तरह श्रौर ठंडे दिमाग से सोच-विचार कर काम करो।'

शीत की स्पन्दनहीन स्तब्धता में क्या दक्षिणी हवा का यह एक भोंका श्राया ? श्रावण की श्रविराम वर्षा के बाद क्या मन में सादे मेध श्रीर सुनहरी धूप होगी ?

लता की आंखें चमक उठीं—आशा और धाकांक्षा से उसने अपनी मां की भ्रोर उत्सुकता से देखा। सावित्री भी उसकी भ्रोर उदग्रीव होकर देख रही हैं। उनकी आंखों में संदेह है, विनती भी है। उनके सुन्दर ललाट की प्रत्येक रेखा में भ्राशा श्रीर भ्राशंका का द्वन्द स्पष्ट है।

पिता मर चुके हैं। ग्रतः ग्रब माँ की इच्छा का मूल्य ही ज्यादा है। जनका यह ग्रसहाय जनकण्ठ भाव बहुत करुएोत्पादक है।

लता ने सिर नीचा कर कहा, 'ग्राप दीक्षा ही दीजिये।'

'ऊँ हूँ—इतनी जल्दी नहीं। श्राज मैं तुम्हारा उत्तर नहीं चाहता। मैं यहाँ कल तक हूँ—ग्राज सारी रात सोचो, कल सुबह फिर विचार करो—इसके बाद जवाब देना। कोई प्रभाव या किसी की भी प्रसन्नता या ग्रायसन्तता का ख्याल करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं लता।'

कुछ क्षरण चुप रहकर फिर बोले, 'जब तुम सोचो तो हर पहलू से विचार करना। दीक्षा की वजह से तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं होगा। खान-पान, वेश-भूषा, घूमना-फिरना—मैं किसी भी विषय में ग्रोर किसी भी इप में तुम्हारी स्वतंत्रता का ग्रपहरण नहीं करना चाहता। ये सब दकोसले में स्वयं भी नहीं मानता। दीक्षां लोगी, इसमें डरने की कोई बात नहीं।'

गोस्वामी महाराज लता को ग्रीर भी अच्छे लगे। ये बहुत अच्छे हैं--सीधे-सादे ग्रीर स्पष्टवादी।

इस प्रसंग को बदलते हुए गोस्वामी जी ने दूसरी बातें शुरू कीं, ध्रपने आश्रम के सम्बन्ध में। वे और आश्रम के प्रतिष्ठाता श्री रामानन्द महाराज, दोनों ही पहले सेवा समिति में थे। पर उनसे हमारी बनी नहीं। गोस्वामी जी ने कहा, 'वे लोग जब देखों तब केवल काम-काम की ही रट लगाते रहते थे। श्ररे, क्या हम सिर्फ काम करने के लिए ही सन्यासी हुए हैं। श्रगर काम ही करना था तो कोई श्रच्छी-सी नौकरी-चाकरी या व्यापार ही न करते। श्राध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए ही तो यह गेरुशा वस्त्र धारण किया है—नहीं तो हमें किस बात की कमी थी? क्या हमारे घर में खाने की नहीं था जो मेहनत करके खाने के लिए वहाँ गये हैं? श्री राधे, श्री राधे।'

उन्होंने यहाँ से प्रायः डेढ़-दो सौ मील दूर एक सूनसान, शान्त श्रीर छोटे से गाँव में श्रपना श्राश्रम खोला है। खता ने प्रश्न किया, 'गाँव में वयों खोला? साधना श्रीर भजन के लिए तो किसी निर्जन स्थान में श्राश्रम बनाना चाहिये था कोई ऐसी जगह नहीं मिली?' 'नहीं, यह बात नहीं । एकदम निर्जनता से भी तो काम नहीं चल सकता। इतने सस्ते में और इतनी जमीन कहाँ मिलती। एक भनत ने दों हजार रुपये दिये थे उसी रुपये के सहारे रामानन्द महाराज जमीन की तलाज में निकले तो वहाँ एक साथ पचास बीघा जमीन मिल गयी—सिर्फ पाँच सी रुपये में। शुरू में वहाँ एक छोटी-सी कुटिया बनाकर बैठ गये। लेकिन ग्राज कुछ नक्शाही दूसरा है, आश्रमके पास म्राज साढ़े चारसी बीघा जमीन है। सिर्फ केला के ही डेढ़-सी पेड़ हैं। ग्राम, कटहल, ग्रमरूद और जामुन—है क्या नहीं? थोड़ा बहुत गेहूँ भी होता है। खर्च भी तो पूरा है। एक-एक त्योहार के समय ग्रास-पास के गाँव से जो सैंकड़ों व्यक्ति ग्राते हैं—उन सबको प्रसाद भी तो बाँटा जाता है। एक-एक दिन में बीस-पच्चीस मन गेहूँ उठ जाता है।

'अच्छा ? तब तो प्रसाद का पहाड़ लगता होगा।'

'हाँ, पहाड़ तो लगता ही है। बिना इसके पूरा भी कैसे पड़ सकता है। गाँव वाले समभते हैं कि भगवान के मंदिर में प्रसाद तो अवस्य मिलेगा ही इसीलिये यह सब प्रबंध करना पड़ा है, श्रीर मंदिर भी बहुत शानदार 'व भव्य बनवाया है।'

'प्रसाद और चरगामृत बांटे बिना भी तो पूजा हो सकती है।' 'श्ररे भई, हो क्यों नहीं सकती। लेकिन बिना यह सब किये आश्रम कैसे चल सकता है। उनसे हम अपना कितना काम लेते हैं। जमीन क्या ऐसे ही अपने आप बढ़ गयी है, या अतिथि-गृह वगैरह ऐसे ही बन जाते।'

'पर श्रापको इन सबको जरूरत ही क्या है। श्राप तो एकांत में साधना करना चाहते थे, उसके लिए इतने हुंगामे की क्या जरूरत ? "
यह सब भी तो खासा भंभट ही है न। काम करने की वजह से ही तो श्राप लोगों ने सेवा-समिति छोड़ी, यहाँ भी तो वही काम है——'

'हाँ—यह तो ठीक है,' गोस्वामी ज़ी मानो कुछ चौंके, 'लेकिन देखो, यह दूसरे ढंग का काम है। हमें जो दिक्कतें हुई थीं, जो कमी पड़ी थीं—

हमारे बाद श्राने वालों को उन सब दिवकतों का सामना न करना पड़े, इसीलिए यह सब करना पड़ा है। निक्चिन्त ग्राहार ग्रीर ग्राश्यय मिलने पर कितने ग्रांचिक व्यक्तियों को ग्रंपनी ग्रात्मा की उन्नति करने का मौका मिलेगा—'

'फिर भी, इतनी सम्पत्ति की देखभाल करना भी तो एक सांसारिक भंभट ही है।'

'हाँ, सो तो है ही। देखो, जो धाते हैं उन्हें उपवेश-वृपवेश तो मिलते ही हैं, भागवत कथा सुनते हैं, इससे उनका कुछ लाभ तो होता ही है।'

इसके बाद उन्होंने और भी दूसरी-दूसरी बातें कीं, इधर-उधर की।
ग्राक्षम की जमीन में जो खेतीबारी करते हैं उन लोगों की नाना प्रकार
की हास्यप्रद मूर्खताएँ, उनके कुसंस्कार। उनके ग्राक्षम में किम-किम
प्रान्तों के शिष्य हैं। इस गप-शप में ही संध्या हो गई। सावित्री पूजा
करने चली गई, सिर्फ लता ही श्रकेली श्रोता है। लेकिन इस बात री
गोस्वामी जी का उत्साह कम नहीं हुआ। गप्प करते-करते बीच-बीच
में वे जोर से हुँस पड़ते हैं और लता की पीठ थपथपा देते हैं।

ता सारी रात सोचती रही। बहुत गंभीरतापूर्वंक उसने सोचा। लेकिन उसका हृदय मां को दुःख पहुँचाने के लिए राजी नहीं हुआ इसके भ्रलावा दीक्षा या साधन के सम्बन्ध में उसे स्वयं भी कोई आपत्ति नहीं थी। बुराई भी क्या है, यदि नये पथ का सन्धान मिले तो भ्रच्छा ही है।

श्रतः महीने भर में ही उसे दीक्षा दे दी गयी। गोस्वामी जी ने दीक्षा देकर दो दिन तक नाना उपदेश दिये श्रीर सावित्री से आश्रम के लिए दो सी रुपया दक्षिणा लेकर चले गये।

लता ने सच्चे हृदय से ही दीक्षा ग्रह्मा की।

वह मन से मंत्र का जाप करती, एकाग्र चित्तं से ध्यान करना चाहती है। नियमानुसार संध्या वन्दनादि नित्य-कर्म करती है। मन-हीं-मन हर समय इण्ट-देव की पूजा करती रहती है। बिना पूजा-पाठ किये जल तक नहीं पीती। कठिन वत श्रीर कठोर साधना में लीन है। पढ़नें की इच्छा होते ही धर्म-ग्रंथों का पाठ करती है, जनका मतलब समभने की कोशिश करती है।

इस तरह तीन महीने कटे। सावित्री खुण हुई — कुछ निश्चिन्त भी हुई। प्रतिदिन ध्रपनी पूजा के समय मगवान से विनती करती हैं। उसको बार-बार उनके चरणों में सौंप देती हैं— 'उसे तुम ध्रपनी शरण में लो, हे भगवान्—विकसित पद्म तुम्हारी पूजा में ही चढ़े।' मन-ही-

मन प्रसन्न होती हुई वे गोर करती हैं कि कठोर और कष्टकर व्रत एवं साधना के फलस्वरूप लता कुछ दुबली भी हो गयी है। लेकिन उसके मुख पर तप की एक अपूर्व ज्योति नजर आती है। उसकी दुष्टि भी अर्न्तमुखी और गंभीर हो गयी है। सावित्री खुश होकर परमाहमा को बार-बार धन्यवाद देती हैं।

पर ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते हैं लता निश्चिन्त तो होती ही नहीं, बिल्क प्रसन्न भी नहीं हो पाती। उसके हृदय के किसी एक कोने में सन्देह व संशय का कोई अदृश्य बीज था, वही धीरे-धीरे अंकुरित हो रहा है। वह क्या जरा भी ईश्वर के निकट पहुँच सकी है? वास्तव में वह क्या आगे बढ़ना चाहती है?

स्कूल की याद आती है—सुनीति, चित्रा, गीता, लिलता—उसे अपनी सहेलियों की भी याद आती है। मन मानो चंचल हो उठता है। स्कूल से पास होकर वह कालेज में जाती—वहाँ वह और भी उन्तित करती, एक दिन शायद पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए विलायत जाना भी समभव हो जाता।

एक शब्द में बाहरी विशाल संसार उसको बुलाता है, पुकारता है। जीवन के नाना रस, अनेक प्रकार की सम्भावनाओं का आकर्षण उसके हृदय-समुद्र में ज्वार लाते हैं। उसका चित्त डांवाडोल हो उठता है।

तब क्या यह सारा जप-तप श्रीर साधना व्यर्थ ही हो रही है ? इस तपस्या में उसका मन किसी भी दिन नहीं लगेगा ? उसे कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी ? गुरुदेव ने कहा था, 'घीरे-घीरे श्रपने श्राप ही मन लग जायगा—देखना इसमें इतना श्रानन्द श्रीर सुख मिलेगा कि फिर मन लगाने की चेष्टा नहीं करनी होगी।'

लेकिन कहाँ, मन तो नहीं लगता। उसे जरा भी धानन्द, शान्ति या मुख नहीं मिलता—जिस सुख की खोज में धौर भी धागे बढ़ा जा सकता था, जिस धानन्द के लिए धौर भी कठिन तपस्या की जा सकती थी।

तो भी लता न हार नहीं मानी। श्रीर भी कठिन, कष्टकर तपस्या व साधना के लिए वह तैयार हुई। हालांकि गुरुदेव कह गये हैं, 'खाने के बारे में कुछ मनाही नहीं है, जो इच्छा हो, जो रुचि हो यही खाना—' तो भी मन ही मन उसने इस श्रोर भी संयम करने का संकल्प किया। उसने फलाहार शुरू किया। तृतीय प्रहर में सिफं फलाहार श्रीर रात को थोड़ा-सा दूध। मां ने चिन्तित होकर कहा, 'श्ररे लल्ली, ऐसी कठोर तपस्या करेगी तो तेरा शरीर कितने दिन चलेगा? यह सब क्या शुरू किया है?'

लता ने हँसी में बात उड़ा दी, 'इससे कुछ नुकसान नहीं होगा माँ— बित्क तुम देखना मेरा स्वास्थ्य अच्छा ही होगा—'

इसी तरह और एक महीना बीतने पर एकाएक एक दिन नन्दलाल गोस्वामी महाराज आये अपनी शिष्या की खबर लेने।

'क्यों री, तुमने श्रपनी यह क्या शक्ल बना रखी है ? क्या बात है ?'

सावित्री ने शिकायत की, 'खाना-पीना तो इसने एकदम छोड़ रखा है। एक वक्त सिर्फ फलाहार ग्रीर रात को सिर्फ पाव भर दूध। ग्रीर 'कुछ नहीं खाती। बहुत समकाया पर सुनती ही नहीं।'

गोस्वामीजी ने सिर हिलाते हुए कहा, 'ना-ना, शरीर के साथ इतनी ज्यादती करना तो ठीक नहीं है, लता । श्रभी से यह सब करने की क्या जरूरत है ?'

उनके मुँह की भ्रोर कुछ देर तक स्थिर दृष्टि से देखने के बाद लता ने कहा, 'साधना ग्रौर तपस्या के इस पथ को मैं भली-भाँति देख लेना चाहती हैं। कहीं भी कोई जरा सी त्रुटि व रहने पाये।'

'इसके बाद ?'

'इसके बाद की बात बाद में ही सोची जायगी।' श्रीर यह कहकर जता पूजा के कमरे में चली गयी।

गोस्वामी जी वहाँ दो दिन रहे श्रीर उस बीच उन्होंने लता को

संकड़ां उपदेश दिये। साधना में अपने मन को कैसे एकाग्र करना पड़ता है, विक्षिप्त मन को सांसारिक पात्रों से हटाकर किस प्रकार श्रपने इच्ट-देव के चरणों में समर्पित करना चाहिये—इसी के श्रानेक उपाय बता गये।

एकाग्र चित्त से लता चेष्टा करती है। गुरुदेव का प्रत्येक उपदेश निष्ठा के साथ पालन करती है, उनके बताये हुए पथ पर ग्रग्नसर होने के लिए प्रारापरण से चेष्टा करतीं है।

एक महीना इस तरह कट गया। कुल मिलाकर चार महीने बीत गये।

एकाएक एक दिन लता ने अपनी माँ से कहा, 'अब नहीं होती माँ।' सावित्री के हृदय के जैसे टुकड़े-टुकड़े हो गयं। 'क्या नहीं होता लल्ली ?'

'तुम्हारा यह पूजा-पाठ, भजन, साधना और तपस्या—इसके सहारे नहीं रहा जाता।'

'क्या कहती हो ! इतनी जल्दी ही तुमने कैसे समक्ष लिया कि इसके सहारे नहीं रहा जा सकता। जरा ग्रीर कोशिश करो, ग्रीरज रखो—तब तो गहराई में पहुँचोगी, समकीं।'.मुँह से तो उन्होंने यह जरूर कहा, लेकिन बेटी के मूख पर दृढ़ प्रतिज्ञा की जो रेखा नजर ग्रा रही है, उससे वे भली-भांति परिचित हैं। मन ही मन समक्ष गयीं कि साधना सफल नहीं हुई—उनका स्वप्न पूरा नहीं हथा।

लता भी तो यही कहती है, 'भैने बहुत कोशिश की माँ। इसके सहारे में जीवन नहीं बिता सकती। अनेक चेष्टाओं के बावजूद भी अपने हृदय में मुक्ते भगवान का स्पर्श नहीं मिलता, इच्छा करने पर भी उनके प्रति वह आकर्षण नहीं होता जिसके भरोसे कुछ दिन धीर चेष्टा करके देखती। यह सब मुक्ते बहुत जबरदस्त आत्म-प्रवंचना लगती है।'

फिर जरा हैंसते हुए बोली, 'भगवान बुद्ध की तरह तपस्या को व्यर्थ जानकर कई दिनों से सिर्फ इसी चिन्ता में हूँ—प्रवश्य ही बोधि वृक्ष के नीचे नहीं, कंकीट की इस छत के नीचे ही ।...उनकी तरह ही चिन्ता के परचात मुक्ते भी पथ दिखाई पड़ा है—लेकिन वह भी वैराग्य का पथ नहीं है । मैं फिर स्कूल में भर्ती होऊँगी।'

'किन्तु—' बाधा देते हुए सावित्री कुछ कहने वाली थी, लेकिन लता ने उन्हें बात पूरी नहीं करने दी। बोली, 'श्रव किन्तु-विन्तु का कुछ काम नहीं माँ। मैंने गोस्वामी जी को चिट्ठी लिख दी है—वे कल-परसों तक शायद जरूर हा जायेंगे।'

र दूसरे दिन श्री नन्दलाल गोस्वामी महाराज वाकई ग्रागये। सारी वार्ते सुनने के बाद सावित्री को उन्होंने सान्त्वना दी, 'तुम दु:खी न होवो,बहना। मुभेतो खुशी है कि उसने ग्रात्म-प्रवंचना नहीं की। श्रपनी श्रोर से तो उसने पूरी चेष्टा की थी, कुछ भी नहीं उठा रखा था। कुछ भी कहो, श्रभी है तो बच्चा ही—इसीलिए उसने सत्य को सहज रूप में स्वीकार कर लिया। तुम या में ग्रथवा श्रीर कोई बड़ा श्रादमी होता तो ढकोसलेंबाजी ही करता रहता, स्वयं को घोखा देता श्रीर दुनिया को भी। "उससे तो यह वहुत ग्रच्छा है। बीज तो उसके मन में रह ही गया है, ठीक समय पर श्रपने श्राप ही श्रंकुरित ही जायगा। इसमें इतने घबड़ाने की नया बात है। श्री राधे, श्री राधे!'

लता को अपने साथ ले जाकर वे एक बड़े स्कूल में भर्ती करा आये। लड़िक्यों के होस्टल में उसके रहने का प्रबन्ध भी कर दिया। इस बार उन्होंने ऐसी व्यवस्था की ताकि पुराने नाटक की पुनरावृत्ति न हो। यह तय हुआ कि दो-एक दिन में ही लता अपने सामान सहित होस्टल में चली जायगी।

सारे दिन सावित्री अचल बैठी रहीं। वे सोच रही थीं—नया उनकी भी यह इच्छा नहीं थी कि उनके पति की अन्तिम अभिलाषा पूर्ण हो ? बाबाओंको ईरवरेच्छा मानकर इतने दिनों तक मनको भुलावा दिया था। पर ग्रव जब ईश्वरेच्छा का बहाना ही नहीं रहा, तब पति की श्रन्तिम स्रमिलाया की पूर्ति ही प्रवल हो उठी।

लल्ली को मनुष्य बनाना होगा, उसके वाप की इच्छानुसार । लेकिन इसके लिए उन्हें भी कठोर ग्रात्मत्याग करना होगा।

शाम को लता के सामने ही गोस्वामी जी से हाथ जोड़ते हुए बोलीं, 'महाराज सिर्फ लल्ली का प्रबन्ध करने से ही काम नहीं चलेगा—मेरी भी कुछ व्यवस्था कर दीजिये।'

'वया ?--तुम्हारी वया व्यवस्था करनी है जी ?'

'मैं भव यहाँ न रहुँगी।'

'नहीं रहोगी ? तो कहाँ जाग्रोगी ?'

'जहाँ भी जगह मिलेगी। किसी तीर्थ स्थान में मेरे रहने का प्रबन्ध कर दीजिये। मकान के वो कमरे बन्द कर जाऊँगी, एक में सारा सामान धौर दूसरा इसलिए कि छुट्टियों में यदि लता यहाँ ध्राकर रहना चाहे तो रह सके। और बाकी सारा मकान किराये पर उठा दूँगी। किराये की ध्रामदनी से ही लता का खर्च चल जायगा।'

माँ के गले से लिपटते हुए लता बोली, 'तुम क्या मुक्त नाराज होकर जा रही हो माँ।'

'नहीं पगली, यह बात नहीं। मेरे यहाँ रहने से तेरा मंगल नहीं होगा। तुफें अपने पैरों पर आप खड़ा होना होगा। तेरे नये परिचय में मेरा कोई स्पर्ज, कोई छाया तक न रहे! इसीलिए मैं अपने को यहाँ से हटा रही हूँ। यहाँ रहने पर मेरे और तेरे सम्बन्ध का पता चल ही जायगा। अब लल्ली,तू मेरी श्रीर न देख। तेरा पथ सामने की ओर है — तू उस श्रीर ही देख। तेरे पिता मुफे जिस पथ पर चलाना चाहते थे उस पथ का ही जब तुमने अपनाया है, तब ऐसी ही कोशिश कर कि तू उनकी श्राशा को, इच्छा को पूरी कर सके। यह देखकर मुफे भी ती सन्तोष ही होगा लल्ली! मुफे रोककर क्या होगा।'

'तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरे ख्याल में उनका यह

विचार सब तरह से श्रच्छा है।'

गोस्वामी जी ने चिठ्ठी-पत्री लिखकर वृन्दावन के एक मठ में सावित्री के रहने का प्रवन्ध करा दिया। यह निश्चय हुमा कि कैलाश भी साथ जायगा। किरायेदार भी खूब मौके से मिल गये। सारी व्यवस्था ठीक कर प्रायः पन्द्रह दिन बाद सावित्री वृन्दावन चली गयीं।

जाते वक्त उन्होंने लता से मुलाकात भी नहीं की। 'श्रव श्रौर माया-ममता बढ़ाने से क्या फायदा। मुभे जाते हुए देखकर बह रो पड़ेगी। मेरा भी तो यही हाल है, इससे बिना मिले चले जाना ही अच्छा है। श्राप उससे कह दीजियेगा महाराज कि चाहे जहां भी रहूँ, पता नहीं कि मेरे श्राशीवीद का भी कुछ मूल्य है या नहीं, लेकिन मैं उसे हर रोज ही ग्राशीवीद दूँगी —भगवान उसकी रक्षा करेंगे!'

सके बाद दो-तीन वर्ष एक ही प्रकार से कट गये। लता भन लगाकर पढ़ती है। पर सावित्री उसके बाद एक बार भी नहीं मिली, श्रीर न लड़की को ही मिलने दिया।

कभी-कभी लता बहुत बेचैन हो जाती। जबसे उसने होश सँमाला तब से उसके जीवन में माँ के झलावा और कोई नहीं था। आज भी नहीं है। उसके साथ जो लड़िकयाँ पड़ती हैं, उनमें से अधिकांश ही उम्र में उससे काफी छोटी है। अतः उनसे मित्रता नहीं होती। होस्टल में नृछ लड़िकयाँ हम उम्र हैं, पर उनमें से कोई फस्ट इयर में हैं तो कोई सैकंड इयर में । इस व्यवधान की वजह से वे भी लता से बहुत ज्यादा मेल-जोल नहीं बड़ा पातीं। इसके झलावा इवादातर लड़िकयाँ ही कुछ चंचल और हल्की प्रकृति की है। किसी भी वस्तु या विषय पर वे गम्भीरता-पूर्वक नहीं सोव पातीं, सोचने की शक्ति भी उनमें नहीं है। लेकिन जीवन के नाना उतार-चढावों में से गुजरने के कारण नता की प्रकृति गम्भीर हो गई है। वह कोई गम्भीर समस्या चाहती है। वह ऐसी मित्रता चाहती है । वह कोई गम्भीर समस्या चाहती है। वह ऐसी मित्रता चाहती है जो मुख-दृ:ख में भटल रहेगी, जिस मित्रता में वाले करने की जरूरत नहीं—हृदय की बात जहाँ हृदय में भ्रपने भाप ही पहुँच जाती है। पर इन लोगों में से ऐसी आशा करना मूर्खता है।

छुट्टी के दिन सबसे ज्यादा खराब लगते हैं। गर्भी श्रौर दिवाणी की छुट्टियाँ जैसे बिताये नहीं बीततीं, किसी भी तरह। श्रन्य छाजाएँ भी विस्मित होती हैं। दशहरा-दिवाली की छुट्टियों में नीकर-वाकर तक नहीं रहते। होस्टल की संवालिका शान्ती बहन की महरी खाना बनाती, लता भी उन्हीं के साथ खाती। मकान में उसके लिये एक कमरा था भवस्य, पर वहाँ जाकर रहने की उसकी इच्छा नहीं होती थी। उस मकानमें माँ नहीं है—श्रीर वह वहाँ रहेगी, यह वह सोच भी नहीं सकती थी। श्रीर फिर जब माँ ही नहीं है, तब फिर उस मुहल्ले की स्मृति को जगाने के लिए जाने से क्या लाभ। उस मकान के किरायेदारों के बीच वह श्रजीब लगेगी।

मैद्रिक के इन्तिहान से प्रायः छः महीने पहले, दशहरा की छुट्टियों में मां की अनुमति श्रायी, 'लता, सीने में कभी-कभी बहुत ददं होता है। पता नहीं, क्या मर्ज है। सायद श्रव में ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं हूँ—तुम एक बार श्राश्रो, तुम्हें देखने की इच्छा है। तुम्हें देखने के लिए जी तड़प रहा है। श्राश्रो, एक बार मिल जाग्री।'

लता का मुँह सूख गयां, हृदय की घड़कन तेज हो गयी। मां की यदि कुछ हो गया ? बाप रे, कल्पना भी नहीं की जा राकती। वृत्वायन पहुँच कर उसने देखा, वाकई मां की हालत खराब है। स्वास्थ्य इतना गिर गया है कि पहचाना भी नहीं जाता। मेध जैसे सुन्दर केश जाने कैसे हो गये हैं। उजला रंग काला पड़ गया है। आजकल हर रोज ही एक बार दर्व उठता है। जब दर्व होता है तो ऐसा लगता है जैसे अब प्राण्या निकल ही जायेंगे। लता ने अपनी आंखों से यह देखा। जिस दिन पहुँची थी, उसी दिन रात को दर्व उठा। प्रायः ढाई घंटे तक मां छटपटाती रहीं। उफ, ऐसी तकलीफ होती है कि देखा भी नहीं जाता। ऐसा लगता है जैसे उनका दम चुटा जा रहा हो। ढाई घंटे बाद दर्व कम हुआ। सारी रात साविशी बेहोश जैसी पड़ी रहीं। इस यन्त्रणा में वे अकेली ही पड़ी रहती हैं। देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। कैलाश भी नहीं है। यहाँ आने के दो महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो गयी। किसी डाक्टर या वैश्व को नहीं दिखाया है। खता ने दूसरे दिन

जबरदस्ती करके डाक्टर बुकाया। डाक्टर ने कहा, पेट में गैस होती है, शायद उसकी वजह से ही ऐसा होता है। बहुत नियम से रहने की अरूरत है। दवा और जुलाव देकर वह चला गया।

लेकिन नियम से रहेगा कीन? सावित्री खुद तो रसोई बनाती नहीं! प्रतिदिन वे यहाँ से डेढ़ मील पैदल चलकर मन्दिर जाती हैं और फिर भरी दुपहरी में बारह-साढ़े बारह बजे बापस ग्राती हैं। लीटकर खाली पानी पीकर लेट जाती हैं। भगवान का प्रसाद किसी दिन तीन बजे धाता है तो किसी-किसी दिन चार-पांच भी बज जाते हैं। तीन बजे तो बहुत कम ही ग्राता है। वही प्रसाद खाती हैं—सारे दिन में एक बार। अपना यह नियम बदलने के लिए वे राजी नहीं हैं।

लता ने चिन्तित होकर पूछा, 'तुम क्या आत्म-हत्या करना चाहती हो माँ।'

'नहीं लल्ली ! ऐसी बात नहीं कहते यह सच है कि जीवन के प्रति अब मुफ्ते कोई मोह नहीं है—लेकिन तो भी जान बूफ कर नहीं महाँगी।'

'एक रसोइया रख दूँ जो सुबह तुम्हारी रसोई बना दिया करेगा।'
'नहीं, नहीं: इन सब फंफरों में मैं नहीं पड़ना चाहती।'
'ग्रच्छी बात है। जब तक में हूँ, मैं ही बना दिया करूँगी।'
'ग्रीर जितने दिन हूँ, प्रसाद ही खाने दे—उसे क्यों छोडूं।'
'प्रसाद की बात नहीं है। ग्रहन है बे वक्त का।'

'मेरा अब वही बक्त हो गया है। सिर्फ एक ही वक्त खाती हूँ न-जब भी मिल जाय ठीक है।'

दवा की वजह से या लता को पाकर ही हो—सावित्री कुछ स्वस्थ अवस्य हो गयीं। चलते वक्त लता ने कहा, 'इम्तिहान देकर ही में चली आऊँगी मां। तब में तुम्हारी एक नहीं सुनूँगी—खुद अपने हाथ से बना कर खिलाया करूँगी। मेरे आने तक जरा बीमार न पड़ना, ठीक रहना।'

सावित्री ने हँम कर कहा, 'श्रच्छा।'

उसके धाने की प्रतीक्षा में ही मानों उसके प्राण घटके रहे। परीक्षा के भाखिरी दिन ही वह रवाना हो गयी। पर वहाँ पहुँच कर उसने देखा कि धब ज्यादा देर नहीं है। कहीं लता धबड़ा न जाय धौर परीक्षा न दे, इस डर से उन्होंने असली हालत के बारे में कुछ लिखा ही नहीं। हर पत्र में यही लिखना देती थीं कि 'भ्रच्छी हूँ।' समयाभाव के कारण इसरे से चिट्ठी लिखाने का बहाना कर देती थीं। धसल में स्वयं चिट्ठी लिखने की क्षमता भी उनमें नहीं थी। वे चुपचाप मृत्युयन्त्रणा सहन कर रही थीं।

लता ने पहुँचते ही दो-तीन बड़े डाक्टर बुलाये। पर जब तक सब कुछ खत्म होने को आगया था। तीन-चार दिन में ही सावित्री की सब यन्त्रणाओं का अन्त हो ग४।। यहां के लेन-देन और बोफ से सदा के लिए उनका छुटकारा हो गया।

जीवन के जिस पाप के लिए सावित्री जिम्मेदार नहीं थी, उस पाप का ही उन्होंने इतने दिनों तक कठोर प्रायदिक्त किया। लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु के साथ ही शायद वह प्रायदिक्त खत्म नहीं हुआ। उत्तराधिकारी के रूप में वह लता के जिम्मे आया।

श्रव लता को वास्तव में अपने वारों श्रोर श्रन्थकार नजर आने लगा। माँ कैसे क्या करती थीं, यह वह नहीं जानती। उनका कहाँ क्या है, यह भी उसे मालूम नहीं। श्रव उसका क्या कर्तव्य है, यह कौन बता-येगा। पास-पड़ौस की एक-दो वृद्धाओं ने श्राकर उसे अवस्य सांत्वना दी। उपदेश भी दिया कि, 'तुम बेंटी अकेली क्या करोगी, नाते-रिस्तेदारों की सबर दो, उन्हें बुलाशो।'

लता किस नाते-रिक्तेदार को सबर दे। मां के जो सगे सम्बन्धी हैं, उनमें से तो किसी एक को भी खता नहीं जानती। मौसी की उसे यादहै, पर पता मालूम नहीं। श्रीर तो कोई उनका नहीं है। उसकी माँ के परिचित एक वकील जरूर हैं। रुपये-पैसे के सम्बन्ध में सलाह-मयाविरा करने के लिए उसकी मां उनके यहाँ कभी-कभी जाती थी। पर उनका ठिकाना या नाम-धाम तक वह नहीं जानती। एक हैं गुरुदेव गोस्वामी महाराज, उसने उन्हें ही तार भेजा।

तीसरे दिन ही गोस्वामी महाराज आ गये। वे पनके आदमी हैं। यहाँ आते ही खोज खबर लेकर उन्होंने पता लगा लिया कि यहाँ के पोस्ट आफिस में सावित्री के पाँच सौ रुपये जमा हैं। एक पंडे से यह भी मालूय हुआ कि यहाँ आते ही उन्होंने मठ के महन्त के पास तीन सौ रुपये जमा कराये थे। महन्त से जिरह करने पर उसने यह स्वीकार किया और चार-पाँच आदमियों के सामने लता को रुपये दे दिये। तीन सौ रुपये, दो गिन्नी और दो भरी की एक सोने की चैन।

उस रकम से ही किसी तरह श्राद्ध इत्यादि किया गया। मठ के महत्त और पंडा को एक-एक गिन्नी देकर उसने वृत्दावन से विदा ली।

रास्ते में गोस्वामी जी ने पूछा, 'कहाँ ठहरोगी! होस्टल में या अपने मकान में ?'

कुछ संकोच के साथ लता ने कहा, 'ग्रभी छुट्टियाँ तो हुई नहीं हैं, होस्टल में भीड़ होगी। समऋ में नहीं भाता—एक बार सोचती हूँ कि अपने मकान में जाना ही ठीक होगा।'

'लेकिन कैलाश नहीं है—वे कमरे भी वर्षों से बन्द हैं, वहाँ रह सकोगी ? सफाई वगैरह कौन करेगा—'

'में ही करूँगी। चलिये, घर ही चलें।'

श्रमली बात यह थी कि उस मकान के चिर परिचित वातावरण में बचपन की श्रमंख्य स्मृतियां जगाने वाली चीजों में, वह श्रपती भी को श्रनुभव करना चाहती है। माता और पिता की स्मृतियों से जड़ित उस घर में उनकी चीजों के बीच बैठकर वह जरा रोना चाहती है। गोस्वामी जी भी शायद उसके मन के भावों को ताड़ गये। वे साथ-साथ मकान में भाये भीर किरायेदारों के एक नीकर से कमरों को भाड़-पोंछकर धुलवा दिया। कहीं लता कुछ खाये-पीये नहीं, इसलिये सारे दिन वहाँ रहे भीर खाना भी खाया। वहाँ तो कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि चूल्हा भी बाजार से खायदकर मँगाना पड़ा; इसलिये मध्याह्न भोजन प्रायः चार बजे खत्म हुआ भीर चाय पीते-पीते शाम हो गई।

जब लता ने देखा कि महाराज यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेते ता उसने प्रश्न किया, 'श्राप रात को कहाँ रहेंगे ?' ग्रसल में वह एकदम एकान्त चाहती है।

उसकी ग्रोर देखकर गोस्वामीजी कुछ हँसे। जैसे कुछ प्रथंपूर्ण हँसी, लेकिन लता इसका ग्रथं नहीं समभती। कुछ क्षरण चुप रहकर चोले, 'ग्रगर कहो तो यहीं रह जाऊँ। तुम प्रकेती रहीगी —पहला दिन है।'

• 'नहीं, इसकी ग्राप चिन्ता न करें, में रह जाऊँगी। ' 'लेकिन हां, यदि ग्रापको किसी दूसरी जगह ठहरने में कोई ग्रसुविधा हो तो दूसरा कमरा खोलकर आड़-पोंछ दूँ। ग्राप यहीं ग्राराम करें, मैं उस कमरें में सो रहुँगीं।'

'नहीं-नहीं। इसकी कोई जरूरत नहीं। मुक्ते और भी एक जगह जाना है। तुम अकेनी रह सकोगी न रिएक-दो दिन तो मुक्ते यहाँ रहना ही होगा। तुम्हारे वकील से मिलकर इस मकान का भी तो कुछ प्रवन्ध करना है।'

वास्तव में, गोस्वामीजी की वह बहुत ऋगी है। अगर वे न होते तो जता क्या करती ! यह भी अच्छा ही हुआ कि उस समय माँ ने उसे दीक्षा दिला दी थी।

लता ने उन्हें बहुत भिनतभाव से प्राणाम किया। गीस्वामीजी ने माथे और पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे प्राशीकींद दिया। ठोड़ी पकड़कर उसका सिर ऊपर उठाया और हँसते हुए विदा हो गये। या पार दिन बाद दोपहर के वन्त किरायेदार के दस-बारह साल के एक लड़के ने श्राकर खबर दी, 'श्रापके भाई साहब श्राये हैं। वे श्रापको स्रोज रहे हैं।'

'मेरे भाई साहब ? मेरा भाई कौन ? मेरा तो कोई भी भाई-बाई नहीं है। निरुपय ही तुमने सुनने में कुछ गलती की है।'

'जी नहीं, उन्होंने आपका ही नाम लिया। मुक्त से कहा, तुम शायद हमारे नये किरायेदार हो ? श्रच्छा ! · · · उनके साथ एक भीरत भी है।'

लता की समभ में कुछ नहीं ग्राया। लेकिन तो भी किसी भावी ग्रमंगल भीर संकट की भागंका से जैसे उसका दिल बैठ गया, बर्फ जैसा ठंडा हो गया। वह एक किताब पढ़ रही थी, किताब रखकर जल्दी से कमरे से बाहर जाने वाली ही थी कि क्या देखती है कि भागुन्तक उसके कमरे के सामने ग्रा पहुँचे हैं।

दुबला-पतला श्रीर लम्बा--इकहरे बदन का एक व्यक्ति। उम्र बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन चेहरे पर श्रसंख्य भूरियाँ हैं, सिर के बाल भी कुछ काले-सफेद श्रधपके जैसे हैं। लम्पटता श्रीर दुराचार के चिन्ह्न चेहरे पर सुस्पष्ट हैं। पिचके हुए गाल श्रीर श्रन्दर पेंसी हुई लाल-लाल श्रीसें श्रीर हाथ में बीड़ी। सता को देखकर उसकी श्रासें जैसे एक-दम कटी की फटी रह गयीं, विस्मय श्रीर श्रशंसा से। प्रायः एक मिनट तक वह श्रादमी उसकी श्रोर देखता रहा, वैसे ही श्रवाक होकर। लता की भी वही दशा थी। फिर जरा सूखी हँसी-हँसते हुए वह धागे बढ़ा, 'श्रो, तुम ही लता हो न। बहुत श्रव्छा। धव तो बहुत बढ़ी हो गई है। बड़ी सुन्दर भी हो ! \* \* में तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, रतन।'

रतन ! सर्वनाश !

इस रतन को श्राज से पहले उसने कभी नहीं देखा था। उसके जन्म के पहले ही वह इस मकान से चला गया था। श्रपनी मां से उसने दो-एक बार नाम सुना था, बहुत ही श्रिनच्छापूर्वक, दैवात् जब बातचीत के सिलसिले में उसका नाम श्रा गया है। "पर उसका तो कोई पता ही नहीं थान कहीं भी कोई चित्त नहीं मिला था। इधर तो सावित्री को विश्वास हो गया था कि वह यह मर गया है। वे तो उसको बिलकुल भूल ही चुकी थीं।

लता के मुख पर घबराहट का भाव देखकर रतन के पीछे खड़ी हुई भीरत आगे बड़ी, 'क्योंरी लता, मुफे पहचानती है ? मैं तेरी मौसी हूं।'

एक बुंधले से चेहरे की उसे याद आती है। गहनों से लवी और उत्सृष्ट प्रसाधान के बावजूद भी पुरातन स्मृति उसे पहचान लेती है— यह उसकी वही मौसी है जिसे उसकी मौ ने तीर्थयात्रा से लीटकर भगां दिया था।

पर ये लोग यहाँ क्यों ? किस इरादे से फिर आये हैं ! लता के कपाल पर पसीना श्रा गया। पसीने की बड़ी-बड़ी बूँदें।

'हटो, जरा हटो तो, देखूँ घर का क्या हाल है—'

यह कहनर उसे एक प्रकार से हटाते हुए रतन कमरे में पूस गया। फिर बिना पूछे ही 'आहं' करते हुए बता के बिस्तरे पर खेटकर सिगरेट पीने लगा। उसके पीछे-पीछे मौसी भी कमरे में दाखिल हो गई।

'देखो मोसी, माँ ने कितने वर्षों से मकान की मरम्मत ही नहीं करायी ! प्रव मरम्मत करानी होगी, सफेदी भी ज्रुकरी है।' 'हाँ, इसमें क्या शक ! हमारी जीजी का तो इस धोर कतई ध्यान था ही नहीं !' मौसी ने हाँ में हाँ मिलायी।

'बताओं तो जरा, वह क्या और कितना रुपया-उपया छोड़ गयी हैं। यह तो देख ही रहा हूँ कि बिना मरम्मत कराये काम नहीं चलेगा।'

फिर बहुत ही सहज भाव से कहा, 'ऐ लता, लोहें के सन्दूक की चाबी दो तो—क्या है और क्या नहीं यह सब ता मुक्तें ही देखना होगा।'

इतनी देर बाद लता बोली। बहुत ही दीन भाय से मौसी की घोर देखते हुए उसने कहा, 'यह सब क्या है। यहाँ—इस तरह से—यानी यें किरायेदार मेरा कुछ दूसरा ही परिचय जानते हैं —'

मीसी का इतने दिनों का संचित विष मानों फूट पड़ा। हाथ-पैर मटकाते हुए मुँह बनाकर बोलीं, 'तो कान खोलकर सुन ले, अब तेरा यह भूठा परिचय नहीं चलेगा। बबूल के पेड़ में आम नहीं लगता, तुम जो हो वही रहोगी। नाम-धाम बदलकर चार दिन स्कूल में पढ़ लेने से तुम देवी नहीं बन जाओगी। वह है उसका बेटा, इस धन-सम्पत्ति का मालिक वही है—उसे सारा हिसाब-किताब समभाना होगा, समभीं! ••• वह तो इधर-उधर मारा-मारा फिरे और तुम मां का सोलह आना धन भोग करो—यह कभी नहीं होगा! हमारे जिन्दा रहते हुए यह नहीं हो सकता। हमारे लिए तो जैसी तुम बैसा रतन। बिल्क रतन ज्यादा है, यह बेटा है—उसकी प्रथम सन्तान!

'हियर-हियर ! वाह मौसी, तुमने बिलकुल ठीक कहा, सोलहों ग्राने सच ! तुम्हारे मुँह में घी ग्रीर शक्कर। रतन ने उन्हें जैसे ग्रीर बढ़ावा दिया।

लता को इस दुनियां की जानकारी या अनुभव बहुत अधिक नहीं है, लेकिन इस समय इन लोगों का मनोभाव उसके सामने सूर्य के प्रकाश की तरह स्पष्ट हो उठा। शायद रतन मौसी के यहाँ बहुत दिनों से आता-जाता है, मौसी को शायद सब मालूम है। लेकिन साविकों को यदि पहले से मालूम हो जाता तो वे सतर्क हो जातीं, लता के नाम ही सारी वसीयत कर जाये, इसलिए उन्हें रतन के श्रस्तित्व के बारे में कुछ भी नहीं जानने दिया गया। स्वाभाविक कायदे-कानून के श्रनुसार लता को ही सब कुछ मिलेगा, यह सोचकर ही उन्होंने लिखा-पढ़ी का ख्याल तक नहीं किया—निश्चन्त ही थीं। श्रव ये लाग श्रपना मतलब गाँठने श्राये है।

भौती को पुराना क्षोभ है। सावित्री ने उसकी छाया तक को यहाँ नहीं फटकनं दिया था, उन लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध तक नहीं रखती थीं। अपना वह अपमान और तिरस्कार मौसी भूली नहीं है। यह उसका ही बदला है। रतन के प्रति यह प्रेम नहीं है। शायद यह भी हो सकता है कि इसमें आपस में बँटवारे की बात भी पक्की हो गयी हो—

कैसा एक आतंक, एक असहाय भाव और अनजान भय से लता अबरा गयी। उसने एक बार रतन और एक बार मीसी के मुख की और देखा। फिर कमरे से भागी, दौड़ते हुए बरामदा और सीढ़ियों को पार किया और सड़क पर आ गयी। लेकिन सड़क पर आकर भी वह रकी नहीं। जैसे उसे कोई खदेड़ रहा है, जबरदस्ती भगा रहा है—ऐसे ही पागलों की तरह वह सड़क पर भी दौड़ते हुए आगे बढ़ती गयी। राहगीर ताज्जुब से उसके अस्त-व्यस्त कपड़े, उत्तेजित लाल मुँह और पागलों जैसी दौड़ देखकर हैरान थे। पर उसका किसी भी ओर ध्यान नहीं था। किसी भी तरह भागकर जाना होगा—कहीं भी, सिर्फ यहाँ से जितनी भी दूर हो उतना ही अच्छा है।

तो भी, उसके कदम अभ्यस्त और ज्ञात पथ की ओर ही बढ़ रहे थे। अचानक लता ने देखा कि वह अपने होस्टल के सामने जा पहुँची है। उसे इस हालत में देखकर शान्ती बहन अवाक रह गयीं। यह भी अच्छा हुआ कि दो दिन पहले ही गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गयी थीं, इसलिए दूसरी लड़कियों के सामने लता को सफाई देने भी जरूरत नहीं पड़ी ! शास्ती बहन उसे अपने कमरे में उत्पर ले गयीं । कुर्सी आने बढ़ाते हुए कहा, 'लो जरा आराम से सुस्ता लो । तुम्हारी बातें फिर सुनूँगी ।' पंखा उन्होंने फुल-स्पीड पर चला दिया ।

कुर्सी पर बैठते ही लता जैसे लुक्क गयी—नशेबाज की तरह। उसके पैर श्रव भी घर-घर कांग रहे थे, दिल की घड़कन जैसे बन्द हुआ ही चाहती है। सारे रास्ते वह दौड़ कर जो आयी है। शान्ती बहन ने उसे शरबत दिया। शरबत पीने के बाद जैसे कुछ दम-में-दम आया, उसने श्रपनी ग्रांखें मलीं ग्रीर तब कहीं जाकर लता बोल पायी।

सारी बातें सुनकर शान्ति बहुन चिचित हो गयीं। काफी देर तक चुप बैठे रहने के बाद बोलीं, 'यह काम तो प्रच्छा नहीं हुमा लता, वे लोग जो कुछ लेने भाये थे वह सारा-का-सारा बिना किसी विरोध या प्रतिवाद के ही तुमने सौंप दिया। भपने साथ भपने दो-चार कपड़े लाने का भी तुम्हें मौका नहीं मिला। '''लेकिन इसके धलावा तुम भीर कर भी क्या सकती थीं।'

लता के हाथों में सोने की चार-चार चूड़ियाँ पड़ी रहती थीं, लेकिन इस समय वे भी नहीं है।

'तुम्हारी चूड़ियाँ क्या हुई' ?'

'मैंने उन्हें उतारकर लोहे की सन्द्रकची में रख दिया था।'

'श्रीर गले की चेन ? वह भी क्यों ?'

'मां की मृत्यु के बाद मुभे नुछ भी अच्छा वहीं लगता था, शान्ती बहन।'

'हूँ । श्रव तक तो उन लोगों ने सब चीजें हथिया भी सी होंगी। चाबी कहाँ है।'

'बिस्तरे के नीचे --'

'श्रीर तुम्हारी मां के गहने ?'

'उन्होंने अपने बहुत से जंबर बेचे थे, यह मुभे मालूम है। लेकिन

थोड़े बहुत सन्दूक में भी थे। श्रपने कुछ बहुत कीमती जेवर उन्होंने यहाँ किसी के पास रखाये भी थे। पर किस के यहाँ, यह मुफे नहीं पता ?'

'शायद तुम्हारे वकील को मालुम होगा। पर वे कहाँ रहते हैं, यह भी तो नहीं मालूम। मेरे ख्याल में तो सबसे अच्छा यही होगा कि तुम अपने गुरुदेव को तार दे दो।'

फिर कुछ देर चुप रहने के बाद बोलीं, 'खेर, यह बड़ी किल्मत थी जो तुम बचकर चली आयीं। में जितना ही सोचती हूँ मेरा यह पक्का विश्वास होता जाता है कि सिर्फ तुम्हारी सम्पत्ति हथियाने ही नहीं— बल्कि तुम को भी अपने कब्जे में करने का उनका इरादा था। तुम्हारी जैसी सुन्यर लड़की मिल जाने पर उन की आमदनी का सीधा-सादा रास्ता जो खुल जाता। ईश्वर को धन्यवाद दो—उन्होंने ही तुम्हारी रक्षा की।'

शान्ती बहन ने स्वयं हाथ जोड़कर नमस्कार किया।

इसके बाद गोस्वामी जी को जरूरी तार भेजकर उनकी प्रतीक्षा करने के भ्रालावा भीर कोई उपाय भी नहीं था। पहनने के लिए शान्ती बहन ने ही उसे कपड़े दिये—ब्लाउज खरीदकर मेंगवायी। यह सब है कि सिर्फ भ्रपने गुरू गोस्वामी जी महाराज के भनुरोध से ही सता को उन्होंने प्रारम्भ में होस्टल में रखा था, लेकिन बाद में धीरे-धीरे इस शान्त, सुशील भीर सुन्दर लड़की को वे भी चाहने लगी थीं।

दूसरे दिन शाम को महरी ने खबर दी कि खता से मिलने कोई ग्रीरत आई है।

'श्रीरत ? क्या नाम बताया ?' पर इस बीच ही लता का मुँह पीला पड़ गया।

'श्रच्छी श्रीरत नहीं मालूम होती, जाने कैसी है।'

'हूँ। लता तुम यहीं बैठी रहो। मैं जाती हुँ। उसे दफ्तर में बैठा।' दफ्तर में चुसते ही ग्रागुन्तका का जो रूप-रंग, पोशाक ग्रीर हाव-भाव देखे तो शान्ति को इसमें तिनक भी सन्देह नहीं रहा कि यह स्त्री ही लता की मौसी है।

'श्राप क्या चाहती है ?' कड़े ग्रीर रूखे स्वर में शान्ति ने पूछा।
'नमस्ते बहिन जी। देखियं मैं लता की मौसी हूँ। ''सुना है कि
वह कल यहां आ गई। पगली बेटी, रूठकर यहां भाग श्रायी है—इसलिये उसे मनाकर घर लें जाना चाहती हूँ। ''उस बेचारी की माँ मर्थ
गई यह तो श्रापको मालूम ही होगा—श्रव उसकी देखभाल के लिए मेरे
सिवाय कीन है, मैं ही उसकी ग्रीभभावक हुँन।'

'लेकिन वह यदि न जाना चाहती हो, तो ?'

'वाह, वह जाना क्यों नहीं चाहेगी ! जायद आपको पता नहीं कि लोगों ने उसे बहका दिया है, इसीलिए ऐसी हो गयी है। मैं उसकी सगी मौसी हूँ, उसका अपना बड़ा भाई है— बिना गये कैसे चलेगा ? नाबालिग लड़की है, जहां उसकी खुशी हो वहीं नहीं छोड़ा जा सकता। और हाँ, यदि आप अपने यहाँ उसे रखेंगी तो आप भी मुसीबत में पड़ेंगी—जरा गोलमोल होने पर आपके इस होस्टल की बदनामी भी तो चारों धोर फेलेगी।'

'देखिये, व्यर्थं की बातें करने का न तो मेरे पास समय है और न इच्छा ही है। आपका इरादा मैं खूब अच्छी तरह जानती हूं—' शान्ति कहन की आवाज और भी कड़ी हो गयी, 'मुफं डराने की धृष्ठता म करें। उसकी जो उस्र है, उसके मुताबिक वह नावालिग नहीं है। और उसका कोई बड़ा भाई जिन्दा भी है या नहीं, यह मैं नहीं जानती। मैं भी आपको सलाह देती हूँ कि चुपचाप यहाँ से अपनी तशरीफ ले जायें। अदालत में जाने पर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। उस गरीब को इस तरह परेशान न करें। उसके गुष्देव हैं, वकील हैं, वास्तव में वे ही उसके अभिभावक हैं। ''उसके मकान में कल आप जबरदस्ती घुस गयी— लेकिन याद रिखये, यदि एक भी चीज इघर से उधर हुई तो इसकी जमाबदेही माप पर होगी।

'स्या ? यह बात है। अच्छा देखा जायगा। कायदे-कानून मैं भी खूब जानती हूँ। तीन साल तक वकील की रखेली रह चुकी हूँ। मेरे लिए कुछ भी जानना बाकी नहीं है। सीधी धँगुली से यदि घी न निकले तो देढ़ी धँगुली से निकालना भी मैं जानती हूँ। 'गुरुदेव, गोस्वामी जी महाराज ! उस गोस्वामी को भी मैं खूब अच्छी तग्ह जानती हूँ। कीन कितने पानी में है, यह मुक्तसे छिपा नहीं है। जरा उनसे पूछियेगा तो सही कि सेवा-समिति से उन्हें क्यों निकाला गया।'

उसने जैसे बाजी जीत ली, इस तरह से आंखें मटका, मुंह बना श्रीर हाथ नवाते हुए वह चली गयी।

शान्ति बहन ने ऊपर आकर लता को सारी बातें सुनायों। भय, दु:स और अपभान से उसकी आंखों से आंसू बहने जये। पर शान्ति बहन भी चुप बैठने वाली नहीं हैं। उन्होंने लता से किरायेदार के नाम एक पत्र लिखवाया कि पत्रवाहक के हाथ लता का संदूक भेज दे।

फीकी हँसी हँसते हुए लता ने कहा, 'वे लोग भला देंगे ?'

'देखा जाय। यदि तुमको अपने अधिकार में करना चाहते हैं तो संदूक जरूर भेजेंगे।'

शान्ति बहन ने दरवान के हाथ पश्र भिजवा दिया। कुछ देर बाद वह वाकई संवूक ले आया। पत्र मिलते ही किरायेदार फीरन ऊपर मौसी के पास गया। मौसी की चिट्ठी दिखलाते ही उन्होंने संदूक दे दिया और कहा, 'हाँ-हाँ, ठीक है। रूठकर पगली बिटिया चली गयी, अपने कपड़े-लते भी छोड़ गई। वह रूठ गई तो इसका यह मतलब थोड़े ही है कि हम भी नाराज होकर उसका बक्स नहीं देंगे? में क्या नहीं समभती कि उसे तकलीफ हो रही होगी? नासमभ, नादान कहीं की—उसका ख्याल है कि इतने दिनों तक हमने उसकी जानबूभ कर ही खबर नहीं ली, इसलिए ही इतनी नाराज हो गयी है। ग्रोह, बचपन में मुभसे

कितना प्रेम करती थी। जीकी ने ही तो हमलोगों को इतने दिन धनग रखा! क्या कर सकती थी, उनकी बेटी है, हमारा क्या जोर! "हां दरवान, यह संदूक ले जाग्रो, ग्रीर कहना कि यदि कुछ गहने-वहने भी चाहियें तो खुद धाकर ले जाय—कहां क्या रखा है हमें तो कुछ मालूम नहीं। इतना सब कुछ होते हुए भी मेरी प्यारी बिटिया नंगी रहेगी, यह कैसे हो सकता है।"

शान्ति बहन ने सब कुछ सुनकर हँसते हुए कहा, 'जेनर के बहाने वह किसी तरह एक बार तुम्हें ग्रपने कब्जे में रखना चाहती है ! खैर, कपड़े दे दिये यही बहुत है ! सब ठीक हैं न !'

लता को यह ख्याल ही नहीं था। जब शान्ति बहन ने कहा, तो उसने बनस खोलकर देखा। धीर सब तो ठीक है—सिर्फ नहीं है एक तो बँगलोरी रेशमी साड़ी और नहीं हैं उसकी मां की चिट्ठियाँ। "वृन्दानन से जो सोने की चेन लाई थी, कपड़ों के नीचे वह भी मिल गई।

लता रोने लगी, 'शान्ति बहन, उन्होंने चिट्ठियां क्यों निकाल लीं? माँ की वे चिट्ठियां तो मेरे जीवन की सहारा थीं। इससे श्रव्छा था कि वे मह चैन रख जेतीं, पर चिट्ठी तो दे देतीं।'

उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कान्ति बहन ने कहा, 'रोम्नो नहीं, ग्रब चुप हो जाग्रो। ... तेरी सम्पत्ति के प्रति उन्हें कोई लोभ नहीं है, यह दिखाने के लिए ही चेन छोड़ दी है। श्रीर चिट्टियाँ इस डर से रख लीं कि उनमें मकान भीर सम्पत्ति के बारे में यदि कुछ निर्देश हो तो तुम उसे कहीं प्रमास के रूप में येश न कर दो।'

'मां को सारी सम्पत्ति वे लें लें—पर भेरी चिट्टियां लौटा दें। भेरी मां की मेरे पास कोई निशानी नहीं रहेगी शान्ति बहन—यह कैसे हो सकता है।' सरे दिन सुबह ही गोस्वामीजी भ्रापहुँचे। उन्होंने कहा, 'हाँ, देमेंने वकील का पता लगा लिया है। लता को साथ ले जाऊँगा। शायद वे कोई उपाय बतायें। वे लता के पिता के जिगरी दोस्तों में से भे भोद इसकी माँ का भी बहुत भ्रादर करते थे।'

लेकिन सारी बातें सुनने के बाद वकील साहब कुछ देर चुप रहे, जैसे किसी सोच में पड़ गये। फिर बोले, 'कुछ मुश्किल है गोस्वामीजी। लता की मां यदि वसीयत कर जातीं तो बात दूसरी थी। पर श्रव तो रतन कम-से-कम ग्राधे हिस्से का हकदार है ही—हां, यदि वह वास्तव में रतन है तो। यह कोई पक्की तरह जानता है ?'

उन्होंने लता के मुंह की श्रोर देखा।

लता ने कहा, 'मैंने तो उसे इससे पहले कभी नहीं देखा। पर यह लगता है कि मौती उसे पहचानती हैं। इसके श्रलावा मकान भी उसका कुछ जाना-पहचान सा लगता है।'

'लेकिन वह रतन नहीं है, यह साबित करना भी तो एक समस्या होगी। इसमें फिर भीर पेचीना सवाल आयेंगे। ऐसी कोई बहुत बड़ी सम्पत्ति भी नहीं है।'

'पर लता को भाषा हिस्सा तो कानुनन मिलेगा न ?'

'श्राघा हिस्सा देने को क्या वह इन्कार करता है ? लता ही तो स्वयं भाग आयी है, उसने तो इसे नहीं भगाया।' 'लेकिन उनके साथ इसका रहना यदि असम्भव ही, आपित्रजनक हो ?'

पार्टीशन सूट करना होगा। उसमें भी काफी हैंगामा श्रीर खर्च है— उसमें मिट्टी के मोल मकान बिक सकता है।'

'ठीक कहते हैं ! तो फिर वया उपाय है ?' गोस्वामीजी ने प्रश्न किया।

'उपाय एमिकेडली—यानी झापस में समभौता कर कुछ मिलता है या नहीं, यह चेव्टा कर देखिये ! मकान की क्या कीमत होगी—उसका झाधा, उसके लिए मुकदमा करना बहुत महगा पड़ेगा ? काफी फंभट होगा। मैं केस चला सकता हूँ, पर उसमें खर्च तो बैठगा ही। इसके झलावा जो पिक्लिसिटी होगी, उस पर भी जरा विचार कर लीजिये। खता के जिस परिचय को गुप्त रखने के लिए सावित्री देवी ने कुछ उठा महीं रखा, लता के जीवन को सम्पूर्णतः नये सांचे में ढाजने का जो उनका संकल्प था—उस परिचय को तो फिर आप गुप्त नहीं रख सकेगे। मुकदमें की वजह से बात तो चारों और फैलेंगी ही।'

मिनटभर सुस्ताकर उन्होंने फिर कहा, 'और एक बात । ''यानी''' खांसकर उन्होंने गला साफ कर लिया, 'लता के माता-पिता तो कानून के अनुसार विवाहित नहीं थे। इस क्षेत्र में, यानी पतिताओं की सम्पत्ति कानून के अनुसार सरकार की प्राप्य है—जबिक वे कोई 'विल' नहीं कर गयी हैं। मुकदमा करने पर कैचुली साफ करते-करते कहीं साँप न निकल पड़ें! यदि केस की दो-चार पेशियों के बाद ही सरकारी क्लेम हुआ—तब ?'

'याची कोई उपाय नहीं है ?' निराशा भरे स्वर में गोस्वामीजी ने प्रक्त किया।

'उपाय तो कोई नजर नहीं स्नाता। लेकिन ही, यदि वे लोग मेरे पास स्नाये तो कोशिश करूँगा कि डरा-धमका कर उनसे कुछ बसूल कर लिया जाय। साथ ही स्नाप भी यदि समभौता करके कुछ कर सकें, किसी को मध्यस्थ वगैरह बनाकर--'

धर्यात् सब कुछ ग्रनिविचत भीर ग्राचाहीन ।

चलते वक्त वकील ने कहा, 'कहें तो अखबार में एक नोटिस छपा हूँ, उसका प्राधा हिस्सा यदि कोई लिटिगेशन सहित खरीदने को तैयार हो ... भले ही बहुत कम दो-चार हजार रुपये ही दे, इतना भी मिल जाय तो कोई हुजें नहीं !'

गोस्वामी जी ने कहा, 'जैसी आपकी मर्जी, जो अच्छा समभें कीजिये—इसका तो और कोई है नहीं। "अच्छा, मुभे पता चला है कि इसकी माँ के कुछ काफी कीमती जेवर और नकद रूपया जमा था, इस बारे में कुछ बता सकते हैं?'

'जेवर के बारे में तो मुक्ते कुछ पता नहीं,' दूसरी और घुमाकर विकाल ने जवाब दिया, ''विकिन हीं, बहुत दिनों पहले एक बार उन्होंने मेरे पास हजार रुपये जमा कराये थे। उसमें से उन्होंने शायद दो बार चार-चार सी रुपये लिये थे—पक्का हिसाब तो देखकर ही बता सकता हूं—बाकी प्रायः दो सी रुपये हैं। छता को देसकता हूँ, मुक्ते कोई धापत्ति नहीं।'

'यह भापकी कुपा है।'

'नहीं-नहीं, यह क्या कहते हैं ! कृपा की क्या बात है, उसके लिए कुछ करना मेरा भी तो कर्तव्य है, लेकिन क्या करूँ, यह समफ में नहीं भाता। भच्छा, कल-परसों इसे साथ ले भाइयेगा तो स्पर्य दे हूँगा---'

बाहर निकलकर गोस्वामी जी ने कहा, 'इसके पास जरूर कीमती' जैसर जमा होंगे, लेकिन चुपचाप दवा गया। अन्त में जाने क्या ख्याल ध्याया कि दो सी रुपये स्वीकार कर लिये।''मेरा विश्वास है कि उन्होंने नकद रुपया भी इसके पास काफी जमा कराया था—'

लता को उनकी यह बात अच्छी नहीं लगी। अभी उसकी कच्ची उम्र है। किताबी जब्मे से ही उसने श्रव तक दुनियां को देखा है। किसी के सम्बन्ध में फौरन ही खराब धारणा बनाना उसकी ग्रादत नहीं है। उसने कहा, 'हमें ठीक से तो कुछ मालूम नहीं, बिना जाने ही किसी को वेईमान नहीं समभ लेना चाहिये!'

'हूँ। तुमने नहीं देखा कि वकील साहब श्रीख से श्रीख मिलाकर बातें नहीं कर सके। तुम्हारी माँ मरने के समय न कुछ लिख गयीं शौर न किमी को कुछ बता ही गयीं। शायद लोहे के सन्दूक में ही उनके कागज-पत्र रखे हों। तुमने भी तो खोलकर नहीं देखा—'

रे दिन लता सोचती रही। बिल्क यह कहा जा सकता है कि
सारे दिन और सारी रात सोचती रही। विचारों की उधेड़-बुन
में फँसी रही। किसी भी विषय पर अच्छी तरह सोच-विचार कर निर्णय
करने की शक्ति मानो अब उसमें नहीं थी। इस असहाय अवस्था में
उसे ऐसे आघातों का सामना करना पड़ा कि वह किंकतंच्यविमूढ़ हो
गई। अब कुछ नहीं है, किसी भी आशा-आकांक्षा की वह कल्पना तक
नहीं कर सकती। किसी गम्भीर समस्या के उपस्थित होने पर मनुष्य
भविष्य की किसी कल्पना के आधार पर ही निर्णय करता है। आज
उसका सारा भविष्य ही अन्धकारमय है। कहीं भी कोई प्रकाश की
धुँचली रेखा तक नहीं है जिसमें उसे पथ दिखाई पड़े।

अगले दिन सुबह ही शान्ति बहन ने उसे बुलाया और यही प्रश्न किया, 'तो श्रव तुम क्या करोगी, इस बारे में तुमने कुछ सोचा है, लता ?'

इन दो-तीन दिनों में ही लता का मुँह सूख गया है, चेहरा बहुत उतर गया है, आँखों में उदासी और सूनापन है। कान्ति बहुन और गोस्वामीजी दोनों की ओर एक-एक बार असहाय दृष्टि से देखते हुए बोली, 'क्षान्ति बहुन, मेरी समभ में तो कुछ नहीं आता। आप ही लोग बताइये कि अब क्या करूँ?'

'तुम्बंरतन से लड़-भगड़कर जबरदस्ती उस मकान पर कब्जा कर सकती हो ?' इस संभावना की कल्पना मात्र से ही लता सिहर उठी। 'मामला-मुकदमा करना चाहती हो?' 'नहीं। इसके ग्रलावा उसमें खर्च भी बहुत बैठेगा?' 'नो फिर?'

'में नहीं जानती।' फिर एक चुप्पी।

गोस्वामी जी ने प्रश्न किया, 'तुम उसे यहाँ काम-काज देकर उसकी पढ़ाई जारी नहीं रख सकतीं शान्ति—जब तक बी० ए० पास करें तब तक के लिए एक-दो ट्यूशन ही दिलवा दो।'

शान्ति बहन ने दु:खी भाव से सिर हिलाते हुए कहा, 'पिछले दो वर्षों से इस होस्टल को चलाने में मुफ्ते काफी नुकसान हुआ है, ऐसी हांलतमें मेरी हिम्मत नहीं होती। नहीं तो फिर कहनेकी ही क्या जरूरत थी ? इसके लिए मुफ्ते कितना दु:ख हो रहा है, यह भगवान ही जानता है। प्रवश्य दो-चार महीने की बात होती तो मैं परवाह नहीं करती लेकिन चार वर्ष का भार लेना—'

वाक्य बिना पूरा किये ही वे चुप हो गयीं।

गोस्वामी जी ने कहा, 'मैट्रिक का नतीजा निकलने के पहले तो कुछ किया भी नहीं जा सकता। मैट्रिक तो पास होना ही चाहिए। उसके बाद ही कहीं किसी काम का प्रश्न उठेगा।'

शान्ति बहन ने जल्दी से कहा, 'नतीजा तो महीने-डेढ़ महीने में निकल ही जायगा। तब तक लता यहीं रहे। श्रभी तो यह होस्टल खाली ही पड़ा है।'

'नहीं, इसकी क्या जरूरत है। बल्कि जता को मैं ग्रपने साथ ग्राध्यम में ले जाऊँगा। दो महीने, जब तक नतीजा नहीं निकलता, तब तक यह वहीं रहेगी। मैट्रिक पास कर लेने पर यहाँ किसी जगह कोई काम-काज दिलाने की कोशिश करूँगा। श्रोर ग्रगर बदकिस्मती से पास न हुई—कुछ कहा नहीं जा सकता न—बल्कि तब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, जसे भी हो उसे एक साल यहाँ रख कर मैट्रिक तो पास करना ही होगा। अभी में तुम पर बोक नहीं डालना चाहता।'

फिर कुछ हुंसते हुए लता की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, 'तो अब सुस साध्यम में ही चखो, क्यों ? एक बार तुमने संयासिनी बनने की की शिवा की यी—प्रब देखो, यि श्राध्यम का जीवन श्रच्छा लगे तो वहीं रह जाना—भीर यदि तुम कुछ काम करना चाहो तो इसके लिए भी वहाँ काफी क्षंय है !'

लता ने बहुत ही स्वाभाविक रूप से सिर हिला दिया। इस यनत उसकी मानसिक देशा ऐंगी थी कि जो भी प्रस्ताव किया जाता उस पर ही वह राजी हो जाती। पर एक बात उसे फौरन याद था गयी—माँ की बात — वे उसे भगवान को भेंट करना चाहगी थीं। शायद इसी कारए। दूसरे रास्तों में एक न एक बाधा बा ही जाती है।

कड़की को यहाँ के जन्मुक्त बाताबरण और प्राकृतिक सौन्दर्य के बीच जैसे कुछ शाराम और वालित मिली। उसने धाराम का सीस लिया। बाग-बगीचे, ताल-तलैये और खेत—जैसे उसके सामने श्रामन्व ही शानन्व है। यहाँ शाकर मानो नता अपना सारा शोक और दुःख कुछ देर के लिए भूल गयी। खुले वाताबरण में वह स्वच्छन्य घूमती-फिरती है, तालाब में तरने की इच्छा होती है पर साहय नहीं होता।

लेकिन एक बात है। यह सन्गासियों का आक्षम था तपस्वी का साधना क्षेत्र जैसा उसे किल्कुल नहीं लगता। यहाँ तो ऐसा लगता हैं जैसे एक बहुत जमीवारी हो। खेतीबारी, सकान बनवाना, आगदनी और खर्च का हिसाब-किताब—सब लोग इसी में लगे हुए हैं। गोस्वामीजी के और भी तीन-चार गुरु-भाई हैं, दो-चार सन्यासी किच्य भी हैं। लेकिन उसे कोई भी भगवान का उपासक जैसा नहीं लगता, बल्कि सबसे सब पनसे व्यवसायी जैसे लगते हैं। सबके सब आनेवालों में अपना-अपना

शिष्य बनाने की पि.र.क में रहते हैं। इस उह देय की पूर्ति के लिए ही उपदेश ग्रीर भाषणों का जाल बिछाया जाता है। वे उपदेश या प्रवचन सुनने में तो श्रच्छं लगते हैं, पर होते हैं एकदम तत्वहीन। बहुत ही साधारण बातें, न उनमें कोई गम्भीरता होती है ग्रीर न मीलिकता ही।

मास-पास के गाँव से श्रीर विशेषतः नजदीक के शहरों से जो घरगृहस्थी वाले ग्राते हैं, उनकी बहुत श्रावभगत श्रीर देखभाल की जाती
है। उनके रहने श्रीर खाने-पीने का प्रबंध करने के लिए श्राश्रम का
हर व्यक्ति ही जैसे व्यस्त हो जाता है। यन्दिर एक है लेकिन उसके
द्वारा भी सबको ही संतुष्ट करने की कोशिश की गयी है। श्रर्थात् उसमें
राधा-कृष्ण की युगल मूर्ति है, शिवलिंग है, हमुयानजी भी हैं, शीतला
माता हैं शीर गीपानजी भी हैं —यानी सभी प्रमुख देवी देवता यथा स्थान
विराजमान हैं। फलतः बारहों महीने एक-न-एक उत्सव श्रीर त्यौहार
लगा ही रहता है। इससे श्रामदनी भी श्रष्टी होती है श्रीर प्रचार कार्य
भी जीरों से चलता रहता है।

सन्दिर से प्रायः दत कदम के फासले पर एक लम्बे 'बैरक' की तरह आघी कच्ची-पक्की कई कोठरियां बनी हुई हैं। इन्हों में से एक में सता के रहने का प्रबंध हुग्रा। गोस्वामीजी ने ठीक प्रप्रनी बगल वाली कोठरी खाली कराके सता को दी। इस पर लता ने कुछ विस्मय प्रगट किया तो हँसते हुए वे बोले, 'श्राग से खेल रहा हूँ, समभी ? इसलिये धाग को हमेशा नजरों के सामने रखना होता है।'

यह कह कर लता की श्रोर श्रर्थपूर्ण दृष्टि से देखते, हुए हुँसे । लज्जा से लता लाल हो गयी।

इस बैरक के भलावा और भी कमरे हैं, दो-दो कमरे मिले हुए हैं। उनमें संन्यासी भी रहते हैं तथा श्राश्रम के श्रीर लोग भी। सबसे श्रन्छी श्रीर जो पक्की इमारत है, यह है श्राश्रम का गैस्टहाउस—शहरी भक्त श्रीर शिष्यों के लिए।

स्थायी श्राश्रमवासिनियों में तील विषवायें हैं। दो प्रायः वृद्धा हैं

श्रीर एक श्रधेड़ उम्र की । मंदिर में भाडू-बुहारी देना, पूजा की सामग्री बनाना श्रीर ऐसे ही छोटे-मोटे शर्नेक कामों का उन पर भार है। रसोई बनाने के लिए महाराज है।

इन महिलाओं से लता का परिचय हुन्ना, पर मेल नहीं। एक तो वे हमेशा ही व्यस्त रहतीं, श्रीर दूसरे न जाने क्यों इन महिलाओं ने शुरू से ही लता को कोई बहुत ग्रच्छी नजर से नहीं देखा। बिल्क उनकी बातचीत श्रीर व्यवहार में कुछ खाई ही प्रकट होती। सब सन्यासी श्रीर श्राश्रमवासी लता की कुछ ज्यादा खातिर करते हैं—यही उनका मान श्रीययोग है।

लेकिन लता को कुछ सहारा मिला—उसके आने के चार दिन बाद ही रानी नामक एक नयी युवती आश्रममें आयी। रानी सधवा है, उसका पित रेलवेमें काम करता है। युवती की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन दुःख और शोक से जैसे एक दम बाबली हो गई है। उसके तीन चार बच्चे होने के थोड़े-थोड़े दिनों बाद ही जाते रहे। यह दुःख तो किसी तरह बर्दारत कर लिया था, पर अभी जब कुछ दिनों पहले उसकी एक मात्र जीवित सन्तान—चार साल का लड़का भी जाता रहा तो उसकी सारी सहनशीलता और संयम का बाँध टूट गया। यह हाल देखकर उसके पित उसे आश्रम में छोड़ गये हैं ताकि पूजा-पाठ और गोस्वामी जी के उप-देशों से उसे कुछ मानसिक शान्ति मिले, अपना दुःख भूल सके।

रानी अच्छी युवती है। देखने में भी अच्छी और स्वभाव भी अच्छा। लता को वहाँ पाकर जैसे उसके भी जी में जी आया। उससे यह बातें करती—अपनी घर-गृहस्थी की बातें। अपने बच्चों की बातें। बच्चों की याद कर वह फूट-फूट कर रोने लगती थी। उसका रोना देखकर लता की आंखें भी छलछला उठतीं, वह चुपचाप अपने आंसू पोंछ लेती। लेकिन अच्छी तरह रोने के बाद ही रानी को शान्ति मिलेगी, कमशः यह समक्षकर वह बाधा नहीं देती थी।

बीच-बीच में रानी को उसका ख्याल होता। वह लता से उसका

परिचय पूछती।

सिर भुकाये लता कहती, 'मेरी बार्ते सुनकर क्या करोगी ? यही समभ लीजिये कि कहीं भी कोई नहीं है, बिल्कुल अनाय हूँ। इसलिये गुरुदेव गोस्वाभी जी महाराज ने यहाँ आश्रय दे दिया है।'

गोस्वामी जी का नाम सुनते ही रानी प्रसन्त हो जाती, 'सच कहती हो, ग्रगर वे नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। मेरे पागल होने में कसर ही क्या रह गयी थी। प्रपने मकान में तो मेरा कलेजा फटा जाता था, मुक्ते प्रपने बच्चों की ही सूरत सब जगह नजर प्राती थी। गोस्वामी जी ने कहा, 'सुनोजी, कुछ दिनों के खिए रानी को हमारे ग्राश्म में रहने दो, वहाँ उसे मानसिक ज्ञान्ति मिलेगी'। "वास्तव में, इन कई दिनों में जैसे कुछ ठीक हो गयी हूँ, न देखो, कंसे देवता हैं! कैसी-कैसी मजेदार बातें करते हैं, हँसी-मजाक भी खूब करते हैं, लेकिन उम सब बातों में भी कितने उपदेश छिपे रहते हैं।

रानी गोस्त्रामी जी की सेवा भी बहुत करती है। लता इतनी नहीं कर सकती। सुबह उठते ही बच्चों की तरह उनका मुँह धुलाना, बदन में तेल लगाना, उन्हें जलपान देना, उनकी पूजा-सामग्री तैयार करना—यानी हमेशा और हर सेवा। उनका जरा-सा भी कोई काम किसी को नहीं करने देती। जब उनकी सेवा से उसे फुर्सत मिलती है, तब ही गप-स्नप करती है।

लता भी कुछ काम करना चाहती है—मन्दिर का काम या पूजा की सामग्री तैयार करना चाहती है। पर ये सब काम तो वे अनुभनी आश्रमवासिनियां कर देती हैं, तब फिर वह क्या करे यह उसकी समभ में नहीं श्राता।

एक दो बार उसने कहा भी, 'मुक्ते भी कुछ काम बताइये न।' वैसे ही उन बुढ़ियाओं ने सूखी हुँसी हुँसते हुए कहा, 'नहीं बेटी—हम तो हैं ही। दो-चार दिन के लिए तुम आयी हो, काम की फिक क्यों करती हो? अभी तुम्हारे खेलने-खाने के दिन हैं—'

रसोई में जाकर वह दाल-चावल फटकना श्रीर गेहूँ बीनने आदि में कभी-कभी हाथ बंटा देती है। रसोई में ये सब काम जो स्त्रियां करती हैं, वे सब इसी गांव की हैं। इन कामों के लिए उन्हें मजूरी मिलती हैं, उन्हें जितना कम काम करना पड़े उतना ही श्रच्छा। लेकिन जब वे षुवियाएँ रसोई में पहुँच जाती हैं तो उसे कोई काम नहीं करने देतीं। उसके किये हुए काम में सैंकड़ों गलतियीं निकालती हैं, पीठ पीछ़े उसकी हैंसी उड़ाती हैं। लता को यह श्रच्छा नहीं लगता। एक दिन उसने गोस्वामी जी से इस बात की शिकायत भी की। लेकिन उन्होंने उसकी बात हैंसी में उड़ा दी। 'प्ररे पगली, यह तो श्रच्छा ही है कि शुभे काम नहीं करने देतीं। काम करने की ऐसी क्या जरूरत है ? जितने दिन श्रारम से रह सके रह ले !'

'पर निठल बैठे-बैठे कैसे मन लग सकता है, धाप ही कहिये !'
'पुस्तक पढ़ो न । धाश्रम में तो सैंकड़ों धर्म ग्रन्थ हैं। जरा भजन
धीर पूजा-पाठ करो, में तुम्हें पथ बता दूँगा—क्यों ?'

ता को यह बात कुछ जँच गयी। दूसरे दिन से उसने पूजा-पाठ और भजन का समय बड़ा दिया। जहाँ तक होता है श्रपना ज्यादा समय पूजा-पाठ श्रीर भजन में ही बिताती है, बाकी समय कोई धर्म ग्रन्थ लेकर किसी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ती रहती है। शाम को जब युवतियाँ गोस्वामी जी के पास जाकर बैठती है, तो किसी-किसी दिन वह भी जली जाती है। लेकिन वहाँ जिन सब विषयों पर वार्तालाप होता है, वह उसे अच्छा नहीं लगता । बहुत हल्की-फुल्की बातें, ज्यादातर व्यर्थ की ही वातें भीर हैंसी-मजाक । कभी-कदाच धर्म-सम्बन्धी मालोचना भी जो होती है, वह लता को बचपना जैसी लगसी है।"" किताबें पढ़कर भी बहुत शान्ति नहीं मिलती । ऐसा लगता है जैसे उनमें भी कोई तत्व नहीं है, सारहीन हैं। अधिकांश पुस्तकों में ही किसी एक विशेष देवता या किसी एक तथाकथित महापुरुष का विशापन है। सर्व साधारण या समकालीन मनुष्यों की ग्राध्यात्मिक उन्नति के बजाय धपना-धपना मत या अपने गुरु के प्रचार कार्य की ओर ही ज्यादा भूकाव है। यहाँ तक कि पुराए। भी इससे नहीं बचे हैं। एक-एक ग्रम्य में एक-एक देवता को ऐसा बढ़ाया गया है कि मानो जो कुछ है वही है, बाकी सब उसके सामने तुच्छ हैं। यहाँ तक कि एक ही घटना एक-एक पुरास में एक-एक देवता की महिमा बखान करती है।

फिर भी बह यथासाध्य चेष्टा करती है। उनकी अनेक बातों पर

विश्वास करने की पूरी चेष्ट्रा करती है। पूजा या भजन के समय एकान्त भाव से मन में इष्ट-देव की धारणा करने का प्रयत्न करती है। व्याकुल भाव से भगवान को पुकारती हैं—हे भगवान, तुम मुक्ते सही पथ पर ले चलो। व्याक्लता के कारण ग्रांखों से ग्रांमू बहने लगते हैं, मन ही मन कुछ ग्राश्वस्त होती है, शायद इस बार उसकी साधना व्यर्थ नहीं होगी।

लेक्नि जेठ मास के अलस मध्यान्ह में किसी-िकसी दिन पेड़ की छाया में बैठे हुए जब वह सुदूर क्षितिजकी ओर देखतीहै, जब मेघहीन आकाश से चिलचिताती हुई भूप की अग्नि-वर्षा होती रहती है; तब न मालूम किस एक अनजान दु:ख से, अज्ञात व्यर्थता से उसका हृदय रो उठता है। उसका कौनसा काम बाकी है, उसके इस जीवन को किसी एक सार्थकता से परिपूर्ण होना पड़ेगा—केवल यही विचार उठता है। मानो उसके असंख्य परिचित चारों ओर बिखरे हुए हैं और उन्हों में से कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा खोजना ही होगा जिससे अपने मन की सारी बातें कही जा सकती है, सब बातें न कहने पर भी हृदय के मेल-िमलाप से बेतार के तार की तरह जिसके हृदय में सहानुभूति का स्वर स्वतः ही गूंज उठेगा।

परिपूर्ण सहज और स्वाभाविक नारी जीवन। जिसका ग्राभास-मात्र उसे स्कूल की छात्राग्रों ग्रीर मास्टरिनयों की बातचीत में मिला है; साधारण घर-गृहस्थी की दैनिक जीवन-यात्रा, उसके समस्त सुख-दुःज, माधुर्य-वेदनाके उस जीवन पर उसका ग्रधिकार है या नहीं; ग्राज भी वह यह नहीं समम्म सकी है—उसी पारिवारिक जीवन का एक श्रमोध श्राकर्षण उसे ग्रपनी ग्रोर खींचता है। वह ग्राकर्षण उसे बेचैंन कर देता है। जिसका परिचय उसे प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं मिला, उसी का रहस्य उसे उदास ग्रीर व्याकुल कर देता है।

तो क्या उसका वही पथ है ! जेठ माह का यह आकाश, यह स्तम्भित पृथ्वी—ईश्वर की विभूति के रुद्र प्रकाश में क्या यह वार्ता ही घोषित हो रही है ? उसकी यह तपस्या ईश्वरोपासना में स्वयं को लगाना, उसके चरगों में स्थीछावर हो जाने का यह प्रयास—इस बार भी तब क्या यह व्यर्थ ही हुआ। उसके जीवन के चरम मृल्य को क्या इससे नहीं चुकाया जा सकेगा ?

उसको कौन उत्तर देगा ? जो दे सकते ये, ध्रज्ञान ध्रौर ध्रम्धकार से निकाल कर ज्ञान के प्रकाश से उसकी ध्रन्तंदृष्टि खोलने का भार जिन्होंने लिया है—उनसे लता ये सब प्रश्न नहीं करना चाहती। न जाने क्यों उसे ऐसा लगता है कि इसके उत्तर देने का ध्रधिकार उन्हें नहीं है। जिस स्तर या श्रेणी के संन्यासी ध्रथवा साधक होने पर वह उत्तर दे सकते थे—उस स्तर के वे नहीं हैं। यह सोचना भी शायद उस के लिए ध्रपराध है, यह ख्याल ध्राते ही वह मन-ही-मन सकुचा जाती है। लेकिन तो भी बिना सोचे रहा नहीं जाता।

यह भी शायद उसकी एक दुर्वन्ता ही है। लता श्रपने मन को जोर से डाँटती है— किसी-किसी दिन श्रागे बढ़ जाती है, उनके पास जाकर बैठती है। लेकिन बस इतना ही। वहाँ के उस वातावरण में उसका मन संकृचित हो जाता है, वह श्रपने विचारों को समेट लेती है।

## कह नहीं पाती।

į,

गोस्वामी जी मजाक करते हैं, 'क्योंजी मॉटर्न भेरवी, नवीन तपस्विनी ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ कहना चाहती हो, पर कह नहीं पातीं? नि:संकोच भाव से कहो, क्या बात है। तपस्या में कुछ बाधा-विघ्न पड़ रही हैं ''स्नो, पाउडर ग्रादि के ग्रभाव में क्या इष्ट देव की पूजा में ठीक तरह से मन नहीं लगता? कहो, साफ-साफ कहो—डर किस बात का? ग्रभय देता हूँ!'

उपस्थित श्रोता हुँम पड़ते हैं। गोस्वामीजी ने फिर कहा, 'लता' इधर तुम काफी दुवली हो गयी हो ? कुछ सुस्त भी नजर आती हो। सुनो, अरे तपस्विनी, जरा अपने शरीर का भी ख्याल रखा करो। विधाता ने तुम्हें ऐसा सुन्दर और सुकुमार शरीर दिया है—उसको ही यदि तुम

इतनी लापरवाही से नष्ट कर दोगी तो फिर उनकी पूजा मैं क्या भेंट करोगी?'

शर्म से खता वहीं गढ़ जाती है, भागने का रास्ता नहीं मिलता। ऐसी हालत में मन का प्रश्न बाहर निकलने-निकलते सकुचा कर रह जाता है।

क दिन दोपहर को नता ब्रह्म-पुरासा लिए हुए श्राक्षम के असीचे में श्राम के एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। यह स्थान मिन्दर के पीछे था श्रीर श्रपेक्षाकृत ज्यादा निर्जन भी। इसके श्रलावा श्रन्य पेड़ों की वजह से यह लता-कुँज जैसा बन गया था। यह जगह उसे बहुत पसन्द है, दोपहर को एकान्त में रहने का सुन्दर स्थान है।

पर उस दिन बहुत चेंंंग्टा करने पर भी पढ़ने में उसका मन नहीं लगा। शायद बेहद गर्मी भी इसका एक कारण थी। जबरद्दस्ती प ने की कोशिश करते-करते उसे श्रचानक नींद श्रा गयी।

जब उसकी नींद टूटी तो उसे एक अद्भुत अनुभूति हुई। जैसे किसी ने उसका सिर अपनी गीद में रख रखा है, मुँह पोंछ रहा है जैसे बच-पन में माँ पोंछती थी। माँ-माँ—

तो क्या स्वप्न में उसने अपनी मां को ही देखा है ?

लेकिन नहीं। आँखें खोल कर उसने आक्वर्य से देखा कि गोस्वामी जी बैठे हुए हैं और उनकी गोद में ही उसका सिर है—बहुत धीरे-धीरे और स्नेह से अपने गेरुआ दुपट्टे से वे उसके लखाट, कपोल और गर्दग का पसीना पोंछ रहे हैं।

चौंककर वह फीरन उठ बैठी श्रीर उसने उनके पैर छुए । 'श्ररे श्राप ?'

'हाँ, क्या हुआ। इधर से जा रहा था, देखा कि पसीने से शर-बतर है लेकिन एकदम बेखबर सो रही है। यह देखकर मुफ्ते बहुत दया भागी श्रीर बैठ गया। जा, श्रव श्रपने कमरे में जा, इस गर्मी में कमरे से बाहर निकलने की जरूरत नहीं।'

फिर फुछ हुँस कर, उसका एक शिथिल हाथ अपने हाथ में लेकर दबाते हुए बोले, 'उस वक्त ऐसा लग रहा था कि तुम्हारा यह सुन्दर भीर सुकुमार शरीर इस गर्भी में कुलस जायेगा—'

ग्रपना द्वाय खींनकर लता उठ खड़ी हुई। जब देखो तब ये इस शरीर की ही प्रशंसा करते रहते हैं, उन्हें यह शोभा नहीं देता।

उस पुस्तक को उठाकर वह दो-चार कदम ही धागे बढ़ी थी कि गोस्वामी जी ने पुकारा, 'ऐ सुनो---'

लता रक गयी, 'कुछ कह रहे हैं ?'

'हाँ, मैं यह देखना चाहता हूँ कि अपने इष्ट-देव का प्राप्ति में तुन्हें कहाँ तक सफलता मिली है। ज्ञाम को अपना पूजा-पाठ खत्म कर तुम मेरे पास श्राना। में तुम्हारी समस्याएं जानना चाहता हूँ।'

'अण्छा' कहकर सिर हिलाते हुए सता वहाँ से चली गयी। पीछे से उसे देखते हुए गोस्वामी जी स्तब्ध बैठे रहे।

लता प्रपनी कोठरी में जाकर लेटी तो उसे नींद या गयी। धाज उसे रह-रहकर अपनी मां की याद या रही थी। कितने स्नेह और सत-कंता पूर्वक उन्होंने उसे पाल-पोसकर बड़ा किया— हमेशा उसके प्रति वे सजग रहती थीं! लेकिन क्या मां यह नहीं जानती थीं कि उनके बले जाने पर लता कितनी असहाय और अकेशी रह जायेगी?— तब फिर उन्होंने इतनी कापरवाहीसे अपने करीर का अन्त क्यों किया?—तो क्या उसने कुछ गलती की थी।

भा-मां! शो मेरी मां! बहुत दिनों बाद मां की याद कर लता रोयी, बहुत देर तक रोती रही।

भोड़ी देर बाद दरवाजा खोलते हुए रानी भीतर भायी।

'श्राश्रो रानी बहन।' श्रपली श्रांखें श्रौर मुँह पोंछते हुए लता उठ कर बैठ गयी। 'ग्ररे, तुम्हारी ग्रांखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं लता ? क्यों, क्या बात है ? शायद खूब रोयी हो ?' फिर उसकी खाट पर ही बगल में बैठ गयी, 'तुम्हारा मन बहुत ग्रशान्त है, क्यों ? इसीलिए गोस्वामीजी ने कहा है कि ग्राज शाम को विशेषतः सिर्फ तुम्हें ही उपदेश देंगे। ठींक है—ठींक है, उससे तुम्हें ग्रवहय शान्ति मिलेगी।'

रानी के स्वर में जैसे कुछ ईर्ष्या छिपी हुई थी ? श्राश्चर्य ! इसमें भी ईर्ष्या हो मकती है ? श्राश्चर्य से लता सोचती है।

कुछ देर बाद रानी ने फिर कहा, 'इधर कई दिनों से लगातार' मुफे ही उपदेश दे रहे थे न। मैं उनकी पद-सेवा करती हूँ, और वे धीरे-धीरे कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। कभी उपदेश देते हैं, कभी पौरा-रिगक कहानियाँ सुनाते हैं और कभी हँसी-मजाक भी करते हैं। सारी बातें भला मेरी समक्ष में थोड़े ही भाती हैं? पर उनकी बातें बड़ी मीठी होती हैं! में उस वक्त सब कुछ भूल जाती हूँ। यहाँ आये हुए अभी शायद मुक्ते महीना भर ही हुआ है, लेकिन इस अरसे में ही बहुत शान्ति का अनुभव करती हूँ। यह तो मानना ही होगा कि उनमें एक अलीकिक शक्ति है। तुम क्या कहती हो ? है न ?'

लता ने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन रानी के उत्साह में कोई कमी नहीं पड़ी। वह कहती ही गयी, 'श्रभी में यहाँ और कुछ दिन रहूँगी, अपने घर नहीं जाऊँगी, शायद कभी नहीं जाऊँगी। अपने 'उनसे' भी मैंने यह बात कह दी है, उन्हें बुलाया भी है। क्या मालूम उन्हें देखते ही मुक्ते सारी पुरानी बातें फीरन याद श्रा जायें, डर लगता है कि कहीं फिर पागलों जैसी दशा न हो जाये—'

ऐसे ही रानी बहुत देर तक अपने आप जाने क्या-क्या बकती रही। लता ने कुछ मुना और कुछ नहीं मुना। मन ही मन वह सोचती है कि इनकी तरह ही उसके मन में भी सहज भिनत और विश्वास क्यों नहीं होता?

शाम को गोस्वामी जी के कमरे के भिड़े हुए दरवाजे को खोलते हुए लता भीतर घुसी। कमरे में बहुत घीमा प्रकाश था। शायद कुछ देर पहले ही उनकी सन्ध्या-पूजा खत्म हुई थी। एक ग्रोर ग्रासन भादि श्रव भी बिछा हुम्रा था। बिस्तरे पर एक गोल तिकये के सहारे वे भाषे लेटे ग्रीर शाधे वैठे हुए ये ग्रीर रानी उनके पैर दवा रही थी।

लता के पहुँचते ही रानी खड़ी हो गई श्रीर दरवाजा भेड़कर बाहर चली गई। शायद ऐसा ही निर्देश था।

लता घीरे-धीरे आगे बढ़ी और रानी की जगह बैठकर उनके पैरों में हाथ लगाया।

'ऊँहूँ-ऊँहूँ, वहाँ नहीं, यहाँ भेरे पास बैठो। तुम्हारी बहुत सी बातेंं जो मुफे सुननी हैं।' गोस्वामी जी मानो चंवल हो उठे। उसका एक हाथ पकड़कर एक तरह से उसे खींवते हुए ही उन्होंने उसे एकदम अपने निकट बैठाया। जता को कुछ संकोच हुआ।

'हाँ, भव कहो-तुम्हें क्या कहना है ?'

पहलें तो लता की समक में नहीं आया कि वया कहे और किस तरह से कहें। जो कुछ वह कहना चाहती है, वह तो उसके मन में भी अस्पष्ट है— धुँघला-धुँघला है। अभी भी उसके विचार अच्छी तरह साफ नहीं हैं। तो भी कि कि कि फलस्वरूप निराशा एवं व्यर्थता संशय और शंकाएँ बतायीं और उनके फलस्वरूप निराशा एवं व्यर्थता की वैदना। उसे किसी भी प्रकार शान्ति नहीं मिलती, अत्यन्त चेष्टा करने पर भी इष्ट-देव में मन नहीं बैठता। उसके हृदय में एकान्त आत्म-निवेदन की तृष्ति नहीं है—सिर्फ संशय और शंकाएँ ही हैं। वह सही रास्ते पर चल रही है या नहीं, किसी भी दिन सार्थकता मिलेगी या नहीं। भगवान के चरणों पर वह चरम आत्मोसगं किसी भी दिन कर पायेगी या नहीं। वह यह भी जानना चाहती है कि अपने मन को किस प्रकार संयत कर सकती है। चारों और की असंख्य मरीचिकाओं के पीछे उसके मन का आकर्षित होना कब बन्द होगा।

कहते-कहते क्रमशः लता अपने विचारों में खो गथी—अकस्मात जब वह सचेत न हुई तो उसने देखा कि गोस्वामी जी अपलक दृष्टि से उसे देख रहे हैं, उनके होठों पर हुँसी की एक बहुत पतली-सी रेखा है। शायद उसमें व्यंग छिपा हुआ है। लता चुप हो गयी। उन्होंने उसके एक हाथ को दबाते हुए कहा, 'तुम बिल्कुल पगली हो। अभी से इतना संशम, इतनी शंका और चिन्ता क्यों? जो कुछ दैनिक कर्म हैं, उन्हें किये जाओं। अभ्यास भी एक योग है। बराबर अभ्यास करते रहने पर ही तो मन में बल आयगा, विश्वास आयेगा। जपयत सिद्धि।'

क्षा भर चुप रहकर फिर बोले, 'धौर तुम्हें इतनी चिन्ता-फिक क्यों है ? तुम्हारे इह लोक को सँभालने-सुघारने का भार तो गुरू पर ही है धौर वह गुरू में हूँ। जब मैं ही तुम पर खुश हूँ तब फिर सोचने की क्या जरूरत। जानती हो न, गुरू धगर संतुष्ट रहें तो फिर किसी साधन-भजन की जरूरत ही क्या ?'

लता ने सिर हिलाया, शायदयह सोचकर कि हो मैं हो मिलाना जरूरी है, उसका कर्त्तव्य है।

उन्होंने भी उत्साहित होकर उसको और भी नजदीक खींचने की चेण्टा करते हुए उसकी ठोड़ी पकड़कर जरा स्नेह जताया। फिर उसके माथे, पीठ और हाथ पर हाथ फेरते-फेरते अकस्मात बेखवरी में उसे एकदम अपनी छाती से चिपटा लिया, और लता के किसी अकार की बाधा देने के पहले ही उसके होंठ, कपाल और कपोलों पर चुम्बनों की कड़ी लगा दी।

कुछ क्षरण तक लता बहुत व्याकुल रही। यह उसकी भारणा से परे था, कल्पना में भी उसने ऐसी आशंका कभी नहीं की थी। पर कुछ क्षर्णों के लिये ही। फिर एक भटके के साथ स्वयं को मुक्त कर लता खड़ी हो गयी। कोच और क्षोभ, दुःख और निराशा तथा उच्चेजना से वह थर-थर काँप रही थी। लेकिन तो भी इस अवस्था में उसका सीव स्वर निकला—दवा हुआ लेकिन तेज, घुरणा और आरम ग्लानि से भरा तुम्रा स्वर, 'प्रगर फिर किसी दिन मापने ऐसी हरकत की तो गापके सामने ही गले में फिसी लगाकर गर जाउँगी ! इससे पहले तो मेरी मृत्यु हो जाना ही अच्छा था !'

हां से दोड़ती हुई ही लता अपने कमरे में आयी शौर जोर से दरवाजा बन्द कर जमीन पर ही धम्म से गिर पड़ी। आत्म-धिवकार व ग्लानि से जमीन पर अपना माथा ठोंकने लगी।

'मां, मां, —मुभे अपने पास बुला लो, अब मै नहीं रह सकती !'
फिर प्राथमिक आवेग श्रौर उत्तेजना शान्त हो जाने पर जमीन पर
ही थकी-मांदी लता अचल पड़ी रही। जरा शान्त होते ही उसकी प्रथम
प्रतिक्रिया यह हुई कि यहाँ से भागकर कहीं और चली जाय। यहाँ से,
इस आश्रम से, इस रात के खत्म होने के साथ-साथ ही यहाँ का
अस्तित्व भी जैसे एकदम श्रोभक हो जाय—

लेकिन कहाँ जायगी ?

धभी तक परीक्षा-फल नहीं निकला है। श्रीर श्रगर निकल भी जाय तो फौरन ही उसे कहाँ काम मिलेगा? इसके श्रलावा वह जहाँ भी जायगी, वहाँ भी तो ऐसी घटनायें हो सकती हैं। दुनियां में बहुत ज्यादा घुले-मिले बिना ही लता ने यह समभ लिया है। इसके सौन्दर्य में ऐसा दाह है कि निमेष में ही मनुष्य की पतंग-वृक्ति जागृत हो जाती है। उसके लिए श्राज कहीं भी निरापद श्राश्रय नहीं है। सदा ही उसे सतर्क रहकर श्रीर श्रपनें को बचाते हुए जीवित रहना होगा। इस श्रवेड़ उस्र में जब एक सन्यासी की भी तपस्या भंग हो गगी तब फिर वह किस पर भरोसा कर सकती है?

श्रीर उसका श्रन्य श्राश्रय ही कहाँ है ? बान्ती बहन ? वे वैसे ही परेशान हैं, फिर उन पर श्रपना बोक श्रीर लादना ? नहीं, यह नहीं हो सकता।

मारी रात वह इसी उधेड़-बुन में रही। रात को खाना खाने के लिये रानी बुलाने श्रायी थी, पर सिर दर्द का बहाना कर वह नहीं गयी। सारी रात रोते श्रीद सोचते हुए भी उसे कोई उपाय नहीं सूफा। रात के श्रन्तिम प्रहर में जब थकावट श्रीर श्रवसाद से उसकी समस्त स्नायु ग्रव-सन्त हो गयीं तब उसने स्वप्न देखा—उसकी मां सिरहाने बैठी हुई उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती हुई कह रही है, यह तो जीवन युद्ध शुरू हुशा है, असी से हार मान लेगी तो कैसे चलेगा?

क्षण भर में ही जैसे निराशा का भाव दूर हां गया। लता चटपट उठ बैठी। उस वक्त ग्रेंथेरा था। शीशे में ग्रंपना चेहरा देखकर वह खुद ही सिहर उठी। यह उसकी क्या शक्त बनी हुई है, श्राश्रम के लोग देखेंगे तो क्या समर्भेंगे ?

जल्दी से तीलिया लेकर श्रंथकार में ही वह नदी में नहाने पहुंचा
. गयी। बहुत देर तक नहाती रही। फिर गले तक पानी में लड़े होकर
सूर्योदय की ज्योतिमयता की उसने प्रणाम किया—'हे सूर्य देवता तुम
ही मेरी रक्षा करो.तुम मुक्ते बल दो,शक्ति दो।' पागलों की तरह श्रस्फुट
स्वर में वह बार-बार यही दुहराने लगी।

गीले शरीर की शीतलता पर कुछ गरम-गरम आँसू भी बह गये। लेकिन इस बार वाकई उसे कुछ शान्ति मिली। विका-फल निकल गया। लता फर्स्ट डिवीजन में पास हुई। शान्ति बहुन ने तार से सुचना दी।

गोस्वामीजी ने उसे बुलाकर पूछा, 'इसके बाद? श्रव क्या करोगी ?' उस दिन की उस घटना के बाद से गोस्वामी जी ने फिर कभी किसी प्रकार की घनिष्ठता की चेष्टा नहीं की थी। जता भी उनसे बच-बचकर ही रहती थी। लेकिन हाँ, बाहरी व्यवहार पहले जैसा ही बनाये रखने के कारए। श्राश्रम के श्रन्य लोगों को कुछ मालूम नहीं हुआ था।

उसके बाद धाज पहली बार गोस्वामी जी ने उसे अपने कमरे में बुलाया है।

सिर मुकाये हुए नताने जवाब दिया, भेरे लिये कमानेका कुछ जरिया कर दीजिये। स्कूल में मास्टरी या किसी ग्राफिस में कुछ कामकाज—

'सिर्फ मैद्रिक पास करने से ही दफ्तर में नौकरी नहीं मिलती। शार्टहैन्ड जानने पर कुछ चान्स रहता है। भीर स्कूल मास्टरी में नेतन ही क्या मिलेगा ? मैद्रिक पास मास्टरनी को बीस-पच्चीस रूपया महीने से ज्यादा नहीं मिलता, उसमें क्या होगा ?'

'जैसे भी होगा चला ही लूंगी। फिर कॉर्टहैंड सीखकर या आई० ए० की प्राइवेट परीक्षा देकर आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी।'

जित्सुकता के साथ लता ने देखा। गोस्वामी जी कुछ देर गीन रहे। जैसे कुछ कहना चाहते हैं, पर कह नहीं पा रहे हैं— उनके मूख पर कुछ ऐसे ही भाव थे।

अन्त में कह ही दिया, 'तुम वहाँ रहकर एफ० ए० में पढ़ो, जैसे भी

होगा में खर्च भेजता रहूँगा। एफ० ए० में पढ़ो भी ग्रीर उसके साथ ही साथ वॉर्टहेंड भी सीख लो।'

लता ने बहुत दृढ़ता से सिर हिलाया, 'नहीं। देखिये, श्रव मैं किसी पर भी भार बनकर नहीं रहना चाहती। मैं खुद अपने पैरों पद खड़ा होना चाहती हूँ। श्राप शान्ति बहन को लिख दीजिये—ग्रीर श्रगर ग्राप स्वयं चेष्टा करें तो नौकरी मिलना चहुत ग्रसंभव नहीं है। महीना चाहे जितना भी कम हो, उसमें मैं ग्रपनी गुजर-वसर कर लूंगी।'

जसके चेहरे पर दृढ़ता के भाव देखकर गोस्वामी जी ने श्रीर ज्यादा जोर नहीं दिया। सिफं इतना ही कहा, 'बल्कि शान्ति के यहाँ रहने की देपवस्था हो जाये तो कुछ महीने वहाँ रहकर ही स्टेनोग्राफी सीख लो-'

'श्रगर और कोई प्रवन्ध नहीं होगा तो ऐसा ही करना होगा। लंकिन इससे पहले गदि कुछ ऐसा हो सके कि थोड़ा बहुत भी कमाने लगूँ तो वह सबसे श्रच्छा होगा। न होगा तो एक-दो महीने यहाँ और उहर जाऊँगी।'

भारचर्य, यहाँ भी उसका सारा खर्च गोस्वामी जी ही चला रहे हैं, इसका उसने स्थाल ही नहीं किया।

और उन्होंने भी इस बात का जरा इशारा तक नहीं किया, बल्कि कुछ हैंसते हुए ही कहा, 'हाँ, यही ठीक है। देखूं क्या कर सकता है।'

असल में लता को आश्रम में रखना भी एक मुसीबत थी। लता में अन्य भनित और विश्वास की कमी थी—जो उनके आश्रम के संवालन के लिये बहुत आवश्यक थी। छूत की बीमारी के कीड़ों की तरह लता के स्वतन्त्र विचार भी खतरनाक थे।.....

लेकिन फिर भी इसके वाद दो महीने ऐसे ही कट गये। लता को यह निष्क्रियता धसहा है—अन्वकार और अनिश्चित मिनष्य या भाग्य के मरोसे इस तरह बंटे रहना। पढ़ाई शुरू करने का भी कोई जरिया नहीं है—यहाँ जो लाइब्रेरी है उसमें धार्मिक अन्थों के अलावा अन्य किसी भी विषय पर पुस्तकें नहीं हैं। गोस्वामी जी से कई बार तकाजा

कर उसने थाई० ए० की एक दो कितावें मँगायी हैं —बहुत ध्यान से भीर मन लगाकर उन्हें पढ़ती है, पर धाधा मतलब भी उसकी समझ में नहीं धाता। यहाँ उसे कौन पढ़ायेगा ?

जब ऐसी अवस्था थी --- तब और एक घटना ने उसे यहाँ से एका-एक अनजान भविष्य के पथ पर चलने को मजबूर कर दिया।...

कुछ दिनों से जता गौर कर रही थी कि रानी श्रस्तस्य है। बीमारी क्या है यह ती उसकी समभ में नहीं श्राता, पर हां दिन व दिन वह जैसे पीली पड़ती जा रही है। खाने-पीने में कोई रुचि नहीं। फिर उल्टियां होना शुरू हुआ, जो कुछ भी खाती है फीरन उल्टी हो जाती है। लता बेचैन हो उठी, बार-बार रानी से कहती है, 'रानी बहन, तुम्हारा हाजमा ठीक नहीं है, शायद बदहजमी है। इसीलिये उल्टियां होती हैं, किसी अच्छे डाक्टर को दिखाओ.....'

लेकिन रानी तो जैसे एकदम निश्चित और निविकार है। वह हंस-कर कहती है, 'हट पानी, डाक्टर को क्या दिखाऊँगी ? ऐसा तो होता ही है। अपने आप ठीक हो जायगा।'

लता यह गौर कर घौर भी विस्मित होती है कि आश्रम में स्थायी रूप से रहने वाली जी तीन महिलायें हैं, वे भी इस संबंध में कतई चिन्तित नहीं हैं। बल्कि वे सब रानी को देखकर हुँसती हैं, रानी के पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाती हैं। लता की समभ में यह सब कुछ नहीं श्राता। इसमें कहीं न कहीं कोई रहस्य जरूर है पर लता उस रहस्य से सम्पूर्णतः श्रनिभिज्ञहै।

इस बीच एक दिन रानी के पति आये।

रानी को यहाँ रहते हुए इतने दिन हो गये हैं, लेकिन इस बीच में वे सिफं दो बार ही आये थे, वह भी बहुत थोड़ी-थोड़ी देर के लिए। इस बार आते ही सीधे गोस्वामी जी के कमरे में घुस गये। प्रायः दो-तीन घंटे बाद कमरे से निकले और सीधे नदी किनारे जाकर बैठ गए, गुमसुम। उन तोगोंके बहुत अनुरोध करनेपर भी उन्होंने कुछ नहीं साया। गीस्वामी जी की संघ्या-पूजा होने के बाद वे फिर उनके कमरे में जा पहुँचे। इस बाच रानी भी वहीं थी। कमरे में घुसते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया।

प्रयात् कुछ न कुछ गुरूतर घटना प्रवश्य हुई है। लेकिन क्या, लता कुछ भी नहीं समभ पाती। पर उसकी ऐसा लगता है कि सिर्फ वही नहीं जानती, बाकी लोगों से जैसे प्रसली बात छिपी हुई नहीं है। इस कारएा लता मन ही मन स्वयं पर खीभ भी उठती है। रात कमशः बढ़ने लगी, धाश्रमवासी भौर प्रतिथियों का खाना-पीना कब का खत्म हो चुका। लेकिन गोस्वामी जी के कमरे का दरवाजा प्रभी तक नहीं खुला। ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या सलाह-मण्णविरा हो रहा है? या कि रानी के पति के प्राध्यात्म जीवन में ही कोई वेदना या प्रसंतीष का कारण उपस्थित हुमा है, इसलिए पनि-पत्ना दोनों एक साथ साधना का उपदेश ले रहे हैं। लता की समभ में कुछ नहीं भाता, पर एक प्रवस कीतुहूल उसे स्थिर नहीं रहने देता—वह बहुत रात तक जागती रही।

ग्रन्त में एक बार खट् से दरवाजा खुलने की ग्रावाज सुनाई दी। क्षरा भर बाद ही ग्रांधी की तरह रानी कमरे में घुसी ग्रीर उसने दर-बाजा बन्द कर लिया। ग्रीर फिर ग्रपने बिस्तरे पर जैसे पछाड़ खाकर गिर पड़ी।

'क्या हुम्रा, म्रो रानी बहन ? तुम्हें क्या हुम्रा ?' व्याकुल भाव से सता ने प्रश्न किया।

बहुत देर बाद रानी उठकर बैठी। श्रांकों के नीचे इस बीच ही जैसे किसी ने कालिख पोत दी है, बाल भी बिखरे हुए हैं, ग्रस्त-व्यस्त कपड़े हैं। रोते-रोते उसकी ग्रांखें सूज गयी हैं।

'वे ऐसी बातें क्यों कहते हैं। यह पाप नहीं है ? में यह पाप करूँ ? मैंने तो कुछ अपराध नहीं किया।'

'वे लोग क्या कहते हैं, रानी बहन ? क्या करने के लिए कहते हैं ?'

'वे लोग नहीं, सिर्फ मेरे 'वे' कहते हैं। धीर गोस्वामी जी भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। क्यों, महाराज क्यों हाँ में हाँ मिलाते हैं। उन्हें तो इसके लिए मना करना चाहिये न ?'

'लेकिन रानी बहन, बात क्या है, मैं तो कुछ नहीं समस्ती। सारी बातें मुक्ते बताओं न ?'

'बे कहते हैं कि बच्चे को नष्ट कर दो। पर में क्यों गिरातें? भ्रुगा हत्या करना क्या अपराध नहीं है बहन ?'

'बच्चा ? कैसा बच्चा ? किसका बच्चा ?' बुढू की तरह सता उसकी ग्रोर देखती है।

'जो भेरे होगा। पेट में बच्चा है न ?—उसी को।' 'ब्रो—धाप गर्भवती हैं! इसीलिए—'

इतनी देश बाद रानी को कै होने का कारण और वृद्धाओं की हैंसी .तथा बेफिक्की का भाव उसकी समक्त में ठीक से श्राया।

लेकिन रानी को इसका कोई ख्याल नहीं है। व्याकुल भाव से बह लता के मुँह की छोर देखती है, फिर स्वाभाविक रूप से ही कहती है, 'मैंने तो कोई अपराध नहीं किया बहन। गोस्वामी जी महाराज ने तो स्वयं मुक्ति अनेकों बार कहा है कि गृस की सेवा करते हुए सन्तान लाभ करना हमारे देश की बहुत पुरानी प्रथा है। मेरी कोई सन्तान जीवित नहीं रहती, इसीलिये तो गोस्वामी ने कृपा करके मुक्ते यह सन्तान दी है। इसकी बजह से उनकी साधना में कितनी बाधा-विच्न पड़ी है—तब भी। तब, तब फिर, क्यों में इस सन्तान को नष्ट कहरें? इसमें इतने नाराज क्यों होते हो जी?'

ये बातें वेदना, क्षोभ श्रीर विस्मय के कारण रानी के मुँह से अपने श्राप ही निकल पड़ती हैं। श्रीर इघर लता के मुँह से एक शब्द तक नहीं निकलता। इस पर विश्वास नहीं होता!

'रानी, रानी बहन--वाकई तुमने--? तुमने क्या किया ?' लता ग्रपना वाक्य पूरा नहीं कर सकी। उसके इस भाव से मानो राना को चांट पहुँची, इस ढंग से उसकी श्रीर देखकर बोली, 'इसमें मैंने बुराई क्या की है बहन ? वे मेरे गुरू हैं श्रीर गुरू को किसी भी बात के लिए कहीं इन्कार किया जा सकता है ? इहलोक श्रीर परलोक, सबके ही तो वे मालिक हैं, नहीं हैं क्या । श्रीर यह तो उन्होंने मुक्त पर कृपा ही है ? उन्होंने भी तो कोई गलत काम नहीं किया—?'

लता से अब और नहीं युना जाता । उसका जैसे दम घुटा जा रहा है । उसे एक बार तो बहुत जोर का गुस्सा भ्राया, इच्छा हुई कि अपने हाथों से उसका सिर तोड़ दें । जरा खून-खराबी होने पर जैसे लता को चैन पड़ेगा । इतना सरल और इतना मूर्ख मनुष्य भी होता है, इस पर जैसे उसे विश्वास नहीं होता उसकी कुछ कठोर दण्ड देना ही उचित है । कुछ निष्ट्र, कुछ पाव्यविक दण्ड ....

लेकिन शुछ भी नहीं करती। विलंक लता स्वयं ही कमरे से निकल कर भागी—अन्य, अयोध, विना किसी थार देखे, स्वयं से विना कोई प्रश्न किये ही। श्रेंघेरे बगीचे से होती हुई पागलों भी तरह भागी, उद्देशहीन।

हुत दंर तक इसी तरह यूमने के बाद थकावट की वजह से वह नदी किनारे बैठने के लिये वाध्य हुई।

वह क्या करे । श्रात्म-हत्या। सामने ही मटमेला, गीतल भीर शान्त जल हे। परिपूर्ण शान्ति भीर विश्वाम में श्रन्थकार की तरह स्थिर हे।

एक तो गर्मी श्रीर ऊपर से दौड़ने की वजह से कपड़े पसीने से तर हो गये हैं, उसके सारे बदन से जैसे श्राग' निकल रही है। इच्छा हो रही है कि वह जल में कूद पड़े। प्रपनी शान्त देह इस श्रतल रहस्यमयता में डुबो दे-

पर इस समय लता की जो उच्च है उसमें जीवन की श्राशावादिता ही प्रवल है। श्रात्महत्या की इच्छा ज्यादा देख नहीं टिकती। उसकी भी नहीं रही।

तव फिर श्रव वह क्या करे ? घूम-फिर कर यह प्रश्न ही सामने श्रा जाता है। यहां रहना तो अब असंभव है। वह नहीं रह सकती। श्रव नहीं। श्राज इस रात के बीत जानेपर कल प्रभात में वह गोस्वामी जी को यह मुँह नहीं दिखा सकती। श्रीर न उनकी श्रोर देख ही सकेगी। श्रव उसके लिए उन्हें प्रगाम करना तो श्रसम्भव है। लेकिन श्रामना-सामना होते ही—

हां, यब उसको यहां से भागना होगा। और अभी ही।

कहाँ ? जहां भी जगह मिले। नहीं होगा तो सड़कों पर ही भीख माँग लेगी। कुछ भी नहीं होगा तो गहरी का काम तो कर ही सकती है।

पर प्रव यहां एक मिनट भी नहीं रहेगी। जाना होगा और वह भी फीरन-- अभी। रात को ढाई बजे यहां से एक गाड़ी जाती है। उसी में वह चली जायगी। किसी के उठने या जानने से पहले ही।

थकी-मांदी लता ने अपने कमरे की और कदम बढ़ाये। रानी नहीं है। सायद उसे ने लोग बुला ले गये हैं। उस नक्त भी गोस्नामी जी के कमरे में रोशनी जल रही थी, बातचीत की अस्पष्ट आवाज भी मुनाई पड़ती है। कोई जैसे धीरे-बीरे सिसकियाँ ले रहा है---

रानी को भी क्या वह अपने साथ यहाँ से ले चले। जबरदस्ती ? एक बार उसके दिमाग में यह विचार आता है।

पर यह सम्भव नहीं है, दूसरे ही क्षण समभ जाती है। इसमें बहुत हंगामा हं। बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत है—शारीरिक ग्रीर मानसिक, दोनों ही प्रकार को। लता में इतनी शक्ति नहीं है।

संदूक्त और बिस्तरा छोड़ देती है। उसका एक छोटा सूटकेस था, उसी में उसने पाँच-छ: घोतियाँ, श्रत्यन्त ग्रावस्यकीय एक-दो चीजें, कुछ स्पये भीर सोने की चैन, जो उसके इहलोक का ग्राधार है,—इन सब को रखकर वह चुपचाप चल दी।

रास्ते में बदमाश उसका पीछा कर सकते हैं, कुत्ते और सियार काटने के लिए दौड़ सकते हैं, और इस बने जंगल में एकाएक किसी जंगली जानवर से सामना हो सकता है—ट्रेन में गुण्डे और लफ़ंगे उसके पीछे लग सकते हैं—इस तरह का कोई भी विचार या आशंका उसे महीं हुई। सिर्फ उसको प्रभी यहाँ से चला जाना है, यहाँ से जितनी भी दूर हो, जहां भी हो—एकमात्र यह विचार ही उस वक्त उसके मन में सबसे अधिक अबल था।

श्रीर कहीं, भीर कहीं---

सका थका-मांदा चेहरा ग्रीर विचित्र वेश-भूषा देख कर शान्ति बहन अचम्भे में ग्रा गयीं, 'एकाएक तुम कहाँ से टपक पड़ीं ? इतने सुबह-सुबह ? इस तरह ? बात क्या है ? चल, ऊपर चल।'

उनके कमरे में पहुँच कर पंखे के नीचे कुछ देर बैठने के बाद स्वस्थ हो लता जब उन्हें सारी बातें सुनाने लगी, तो प्रायः ग्राधी बात सुनने के बाद ही शान्ति बहुन ने ग्रपने कान बन्द कर लिये।

'चुप रही, चुप रही, लता। वे मेरे गुरू हैं—गुरू की निन्दा नहीं सुननी चाहिए। गुरू की निन्दा करना या सुनना दोनों ही पाप है।'

'पर इसमें गुरू की निन्दा क्या है, शान्ति बहन ! ऐसा काम जी कर सकते हैं, उन्हें भी क्या गुरू मानना चाहिये ?'

'देखों लता, अभी तुम्हारी कच्ची उम्र हैं, जीवन के अनुभव भी कम हैं। अरे जरा उम्र बढ़ने पर समभोगी कि इन सब बातों के लिए दूसरों को बहुत कुछ भला-बुरा कहा जा सकता है, धिक्कारा जा सकता है। लेकिन जब स्वयं हमारे सामने प्रलोभन उपस्थित होता है तब ही हम यह जान सकते हैं कि उसको संयत करना कितना किटन हैं। तुमने तो पुराण पढ़े हैं न, उसमें कितने बड़े-बड़े ऋषि-महर्षियों के पदस्खलन की कथायें नहीं पढ़ीं ? और तो और विश्वामित्र जैसे महर्षि की तपस्या भंग हो गयी—मेनका को देखकर। लेकिन इससे मनुष्य की महानता कम नहीं होती, यदि वह स्वयं को फिर से सम्भाल ले। ये कथाएँ

हुमैं शिक्षा देने के लिए ही हैं ताकि हम मनुष्य की गलत न सम भें।

लता कुछ देर चुप बैठी रही। इन लोगों की यह युवितहीन अन्ध भिक्त उसे अच्छी नहीं लगती। उसका मन यह मानने को तैयार महीं होता। उसने बहुत घीरे-घीरे कहा, लेकिन फिर भी ऐसे ही व्यक्ति को गुरू मानकर भिन्त या पूजा कैसे करूँ?'

'यह सोच-विचार करने का हमें ग्रधिकार नहीं है भई। पहले उनकी परीक्षा ली जा सकती थी लेकिन जब एक बार उन्हें गुरू के रूप में मान लिया तब फिर विचार नहीं किया जा सकता। यह महापाप है। ''इसके ग्रलावा लता जरा यह भी सोचो कि उन्होंने कुल मिलाकर तुम्हारा उपकार श्रीर भलाई ही ज्यादा की है या नहीं? '''

इसमें कोई शक नहीं। इसके बाद लता को अपना सिर भृका लेना पड़ता है। काफी सोच-विचार कर उसने देखा कि, वाकई उनके प्रति वह कृतज्ञ ही है—

बात वहीं खत्म हो गयी। शन्ति ने कहां, 'खैर, जाने भी दे। जब आ ही गयी हो तो फिर यहाँ आराम से रहो। में उन्हें एक पश्र लिख देती हूँ। तू अभी नासमफ है, तेरे आदर्शनाद में जरा सा धक्का लगते ही सनक में यह काम कर बैठी। वे इसका सुरा नहीं मानेंगे ।

इतने दिनों बाद यहाँ आकर जैसे लता की जान में जान आयी।
मानो इतने दिनों तक वह जीवन के पिछली और थी, श्रव फिर जिन्दगी
के सामने आकर खड़ी हो गयी है। इका हुआ, बँधा हुआ, स्थिर नहीं—
बहिक उसके चारों और गतिशील जीवन का स्पर्श हो रहा है।

लेकिन फिर भी जी भरकर वह इस शहर का उपभोग नहीं कर पाती। वह दूसरे के सिर पर बोभ है, यह वह कैसे भूल सकती है। होस्टल में जगह नहीं है, इसलिये शान्ति बहन के कमरे में ही एक ग्रोर उसे श्राध्य लेना पड़ा है। शान्ति बहन ने कुछ नहीं कहा—पर भोजन का एक-एक कौर उसके गले में श्रटकता है, काँटे की तरह चुभता है।

इस तरह और कितने दिन रहना पड़ेगा ?

शानित बहन से हर रोज कत्ती है, 'आपके होस्टल में रही हुई अनेक छात्रामें तो भाज स्कूलों में टीचर हैं, उनमें से ही किसी एक के नाम पत्र लिख दीजिये न, बच्चों की क्लास में तो मैं पढ़ा ही सकती हूँ। क्या कहीं भी कोई मास्टरी नहीं मिलेगी ?'

हार कर शान्ति बहन को चिट्ठयाँ लिखने बैठना पड़ता है। लेकिन उन्हें श्राशा बहुत कम ही है। बित्क उसे समक्ता देती हैं कि इस तरह कोई काम नहीं होता। डाक में चिट्ठियाँ भेजने के बाद से लता उत्सुक ही जाती है और भगवान से प्रायंता करती है। वे क्या कभी किसी दिन उसकी मदद नहीं करेंगे! बीच-बीच में मन ही मन मां की याद करती है, मां उसकी हालत अवस्य समक्त रही होंगी। क्या वे भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकतीं? बच्चों की तरह वह सोचती है—

लेकिन एक दिन बहुत ही अप्रत्याशित रूप से लता का भाग्योदय हुआ। एक पत्र का उत्तर आया है। इस शहर के ही एक उपनगर में छोटी-छोटी बालिकाओं का एक प्राइमरी स्कूल है—उसके लिये ही एक हैडिमिस्ट्रेस चाहिये। पच्नीस रुग्या महीना मिलेगा। लेकिन हाँ, मन्त्री महोदय के मकान में ही रहने के लिए एक कमरा मुक्त मिल जायगा, और सुबह के बक्त यदि उनके नाती-पोतों को पढ़ा दिया करे तो और भी पांच-सात रुपया महीना मिल जायगा।

शान्ति बहन ने चिन्तित होते हुए कहां, 'इतमे कम बैतन में कैसे गुजर-बसर कर सकोगी ? और फिर दूसरे के मकान में रहना। कौन कैसा आदमी है, यह जानना-पहचानना तो मुश्किल है न —'

लता को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गयी। वह किसी भी प्रकार की ब्राशंका या सन्देह को स्थान देने के लिये तैयार नहीं है।

'आप जरा भी चिन्ता-फिक न करें शान्ति बहन, मुभे वहाँ नियुक्त करा ही दीजिये।'

मन्त्री महोदय की पुत्री किसी जमाने में इस होस्टल में रही थी। इस कारण ही थोड़ी-बहुत जान-पहचान है। श्रतः नौकरी मिलने में कीई विशेष दिक्कत नहीं हुई। गोस्वामी जी को पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया—वे भी मन्त्री महोदय से परिचित हैं। उन्होंने भी उनके नाम एक चिट्ठी लिख दी।

इतने दिनों बाद लता ने आराम का सांस लिया। स्वतन्त्रतापूर्वक, अपने पैरों पर—यदि सिर्फ एक वक्त ही खाने को मिले, बराबर एक ही कपड़ा पहनना पड़े, तो भी अच्छा है।

ता ने नये सिरे से नया जीवन शुरू किया। इतने दिनों बाद उसे प्रपनी चेन बेचनी पड़ी। एक खाट खरीदी, कुछ बर्तन-भाँडे भी लेने पड़े ग्रीर थोड़ी-बहुत दैनिक ग्रावश्यकता की चीजें। नौसिखिये हाथों से खाना ठीक से नहीं बनता—शान्ति बहन ग्राकर उसे थोड़ा-बहुत सिखा गर्यी। कहीं वह खाना न बनाये, इसिलये शान्ति बहन में भी पहले दिन शाम को उसी के यहाँ भोजन किया।

मन्त्री महोदय का मकान बहुत बड़ा है। मकान के चारों स्रोर बगीचा है। लेकिन लता को जो कमरा दिया गया, वह सिर्फ उत्तर की स्रोर खुला हुआ था—बाकी तीनों स्रोर से बन्द है। किसी जमाने में यह सायद नौकरों के लिये बनवाया गया था, पर सब बगीचे के एक कोने में लोहे की चादरें उलवाकर उनके लिये सलग कमरे बना दिये गये हैं। पर एक सुविधा जरूर है, वह यह कि यह हिस्सा चूंकि मकान के एक-दम पीछे की स्रोर है, इसलिये मकान मालिक की दृष्टि से वह सम्पूर्णतः परे रह सकती है। यहाँ पात ही में एक सलग बायरूम भी है, लेकिन रसोई बनाने की जगह नहीं है। रसोई कमरे में ही बनानी पड़ती है। यह सब गौर कर शान्ति बहन ने एक 'कुकर' खरीदने की सलाह दी, ज्यादातर उसमें खाना बनाया जा सकता है। जिस दिन स्रोर कुछ खाने की इच्छा हो या छुट्टी हो, उस दिन स्राँगीठी पर बनासो।

न्त्री अभिवका प्रसाद शरीफ आदमी हैं। वकील हैं। अपनी मां के नाम से यह स्कूल खोला है। हालाँकि एक स्कूल कमेटी है, लेकिन जो कुछ होता है वह उनकी इच्छा से ही होता है, छोटा-सा स्कूल है, लड़कियों की संख्या भी कम है—लेकिन लता को इन सब बातों का कोई अनुभव नहीं है। वह हैडिमिस्ट्रेस है—उसकी भी कुछ विशेष जिम्मेदारियों हैं। यह सब देख-सुनकर लता तो जैसे खगाध जल में डूब गयी। पर अभिका बाबू उसे सस्नेह सब कुछ समका देते हैं—बहुत चैयें और शान्तिपूर्वक। पत्र-व्यवहार करने का उसे अभ्यास नहीं था, अंग्रेजी में गलती होती हैं—उन्हें भी अभिवका प्रसाद सुधार देते हैं। हिसाब का रिजस्टर कैसे लिखना पड़ता है, यह भी बताते हैं। कभी-कभी मीठी डॉट-फटकार भी सुनाते हैं, पर उसमें भी स्नेह रहता है।

लता को वे अच्छे लगते हैं। वह उनसे चाचा जी कहती है।

क-शुरू में लता को नया काम धीर नयी जिम्मेदारी बुरी नहीं लगी। छोटी-छोटी लड़िक्यों के उज्जवल धीर भोले-भाले मुखड़े उसे चारों थ्रीर से घेरे रहते। हालांकि हर समय बहुत बक-भक करनी पड़ती है, लेकिन तो भी अच्छा लगता है। मुसीबत होती है अम्बिका प्रसाद की नातिवयों के साथ—बड़े बाप की दुलारी बेटियां हैं, बेहद चंबल धीर असम्य, पढ़ाई के नाम पर तो वे कोसों दूर भागती हैं। उन्हें सँभालने में उसे बहुत परेशानी होती है, चिढ़ भी जाती है। कभी-कभी तो उसे इतना गुस्सा आता है, ऐसी इच्छा होती है कि उन्हें खूय पीटे, मार-मारकर अधमरा कर दे। पर हिम्मत नहीं होती—इतने दिनों बाद निरापद आश्रय—यहाँ से यदि जाना पड़ा तो फिर श्रीर कहाँ खड़ी होगी।

लेकिन यह गनीमत है कि महीने में ग्राठ-दस दिन ही वे पढ़ने श्राती हैं, किसी न किसी बहाने छुट्टी ले ही लेती हैं। शुरू-सुरू में लता उनकी लोज खबर लेने जाती थी, उन्हें जबरदस्ती पकड़ कर लाती थी--लेकिन श्रय उसने श्रपने कर्लव्य को संयत कर लिया है। उनके व श्राने पर ही शान्ति रहती है।

लेकिन लड़िक्यां नहीं ग्रायीं तो क्या हुग्रा, लड़िक्यों का बाप यानी ग्रम्बिका प्रसाद का बड़ा लड़का बनवारी उपसर्ग की तरह उनकी जगह वहां पहुँच जाता है। यह बात नहीं कि लड़िक्यों के रहने पर वह नहीं धाता, तब भी ग्राता है, 'क्योंकि, ग्रापकी ये छात्रायें कुछ पढ़ती-पढ़ाती भी हैं ? नहीं पढ़ती न ?' या 'देखता हूँ कि ग्रापको ये बहुत परेशान करती हैं, बहुत चंचल हैं। ऐ, शैतानी क्यों करती है ?' इस तरह की बातें बनाने के बहाने भाकर बैठ जाता है ग्रीर बेमतलब की बातें कर चला जाता है। पर सबसे ज्यादा मुसीबत तो तब होती है जब लड़िक्यां नहीं ग्रातीं। लता यह अच्छी तरह जानती है कि इस शख्स को मालूम है कि ग्राज लड़िक्यां नहीं ग्रायी हैं तो भी बनते हुए वह विस्मय प्रकट करता है, 'ऐं, ग्रापकी छात्राएँ ? नहीं ग्रायी ? ''क्यों, कहां गर्यी ? ''श्रोफ, इन्हें तो स्वयं सरस्वती देवी भी नहीं पढ़ा सकती।'

फिर निमन्त्रए। की अपेक्षा किये बिना ही उसकी खाट पर बैठ जाता है। बहुत-सी बेकार बक-बक करने के बाद कहेगा, 'यह क्या बना रही हैं ? भी, भालू हैं ? जरा से दीजिये तो। बहुत दिनों से गर्म भीर तले हुए आलू नहीं खाये हैं !' अथवा 'कुछ ख्याल न करें तो एक प्याला चाय चाहिये ? "वास्तव में, आप बहुत अच्छी चाय बनाती हैं ! अच्छी चाय बनाने का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा।" नीकरों के हाथ की चाय पीते-पीते जी भर गया है—'

चाय का प्याला लेते हुए बनवारी उसकी भ्राँगुलियों की जान-बूभकर ही छूता है। कुछ दिनों बाद लता ने भ्रपने हाथ से देने की बजाय चाय का प्याला बगल में रखना शुरू किया तो उसने भ्रीर भी भ्रागे बढ़कर चाय लेने के बहाने हाथ छूना शुरू किया। • • वनवारी चालीस साल से कम का नहीं है, उसके बहुत सारे बच्चे हैं। लेकिन तो भी इस उम्र में उसकी इन हरकतों से खता को बहुत गुस्सा धाता है, पर डर के मारे कुछ कह नहीं पाती।

लेकिन बहुत दिनों तक बिना कहे चला भी नहीं। लता ने गौर फिया कि बड़ी बहू यानी छात्राश्चों की मां ने इन लोगों की गति-विधि पर नज़र रखने के लिए श्रपनी महरी भेजना बुद्ध कर दिया है। हर तरफ से मौत है—लता की ऐसी ही हालत है। श्रन्त में लाचार होकर लता को मूंह खोलना ही पड़ा।

उस दिन भी बनवारी बिना किसी सबब के आकर बैठ गया था। वाय पी चुका, पर फिर भी टलने का नाम नहीं। जान कर ही उसकी और पीठ किये लता रसोई बना रही थी, उसकी बातों का कोई जवाब भी नहीं दे रही थी। लेकिन उसकी इस बेठलाई से बनवारी के उत्साह में कोई कभी नहीं पड़ी। एकाएक उठा और उसके सामने जा खड़ा हुआ। बोला, 'देखिये, बुरा न मानियेगा। अगर में वित्रकार होता ती आपकी एक तसवीर जरूर बनाता। वास्तव में, आप रसोई बना रही हैं, आग की गर्मी से आपका गोरा-गोरा मुंह लाल हो गया है, ललाट पर पसीने की बूँदें चमक रही हैं, इसके साथ ही दी-चार बाल भी मुंह पर आ गये हैं, चम्पा की कली जैसी आपकी सुन्दर अंगुलियाँ काले कौंचे के साथ तवे पर उठ-चढ़ रही हैं, मानो कलाकार की साकार कल्पना—Even worthy of Raphel.'

तता का चेहरा और भी लाल हो गया। आज वह अपना मिजाज सम्भाल नहीं सकी। कलछी फेंककर वह उठी और आयः घैं ची हुई आवाज में बोली, 'देखिये, बहुत दु:ल भोगने के बाद आपके यहाँ घरण मिली है। अगर यह आश्रय भी न रहा तो फिर गेरे लिए कहीं खड़े रहने की भी जगह नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि मैं दर-दर की ठोकरें खाती फिह — में आत्महत्या करने के लिए मजबूर होऊँ?'

'यह क्या बात ? "अ।प क्या कहती हैं ""मैं "मैं तो जैसे बनवारी की समफ में नहीं बाता कि क्या कहे। 'प्राप इतने नासमभ तो नहीं है कि भेरे कहने का खखलब ही क समभों। ग्रापके घर की ग्रीरतों तक की यह बारणा हो गथी है कि मैं ग्रापको गुमराह कर रही हूँ।'

'लेकिन मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं समभा—एम वेरी खाँरी-बाक दें भी बहुत दु:ख है—'

एक-एक कदम पीछे हटाते हुए बनवारी चला गया।

इसके बाद से उसका श्राना कुछ कम हुमा—हालांकि सम्पूर्णतः बन्द नहीं हुन्ना।

किन इस दुनिया में सिर्फ बनवारी अकेला नहीं है। असंख्य मांस-जोलूप पुरुष हैं। उन सबकी लोलूप और ललचायी दृष्टि से, मनुष्य के रूप में इन सब पशुमों से अपनी रक्षा करते-करते लता जैसे बहुत थक गयी है। उसकी समभ में नहीं झाता कि उन लोगों की यह भूख, इतनी अधिक लालसा किस लिये हैं। लता बाकई विस्मित होती है। स्वयं अभ्बिकाप्रसाद भी जब कभी आते हैं तो ठीक उसकी बगल

स्वयं ग्राम्बकाप्रसाद मा जब कमा गात हता ठाक उसका बगल में ही श्राकर बैठते हैं। कभी-कदाच हैंसी-मजाक भी कर लेते हैं। खता को यह भी अच्छा नहीं लगता, पर मृह से कुछ नहीं कहती।

श्रम्बिका बाबू का एक नलकं है—अगर जवान नहीं तो श्रौढ़ भी नहीं है। स्कूल के सम्बन्ध में एकाएक उसकी दिलचस्पी भी बहुत बढ़ गयी है। उसका बार-बार धाना-जाना श्रौर बहुत ज्यादा धनिष्ठता बढ़ाने की कोशिश में भी उसे चिढ़ है। बनवारी का छोटा भाई श्यामलाल एम० एस-सी॰ पास करने के बाद कुछ काम सीखने विलायत गया था। लता के यहाँ धाने के तीन महीने बाद ही वह विलायत से लौटा भीर धाते ही खता को पढ़ाने के लिए बेचैन हो उठा। सीमाग्य की बात कि घर की धौरतें समय रहते चेत गयीं भौर उन्होंने श्यामलाल को धागे बढ़ने में रोक लिया—श्रौर लता की जान बची।

ग्रव मानो लता बहुत थक गयी है। सुबह से शाम तक खटना, स्कूल के सैकड़ों काम, प्रपना खाना बनाना, ट्यूशन—श्रीर इस पर भी श्राधिक ग्रभाव। एक-एक पैसा हिसाब से खर्च करना पड़ता है—इस जीवन का कोई ग्रथं ही लता की समक्त में नहीं ग्राता। कभी-कभी उसके मन में विचार उठता है कि इस जीवन को इस तरह ग्रागे बढ़ाने की क्या जरूरत? इस प्रकार जीवित रहने में क्या सार्थंकता है। दिरद्रता से इन्द्र है, मनुष्य की लालसाओं से इन्द्र है—प्रतिदिन, हर समय, भीतर भीर बाहर—सब जगह। किसी सवारी में चढ़ने में भी उसे घृगा होती है। लेकिन श्रीर उपाय भी क्या है?

कभी-कभी उसकी यह भी इच्छा होती है कि अपने शरीर को जान-बूभ कर विकृत कर ले, विकलांग बना दे। सुख से न सही, शांति से तो रह सकेगी। पर क्या कोई वास्तव में ऐसा कर सकता है ? खुद सीच-कर खुद ही सिहर उठती है।

इसके मलावा, यह सोचकर उसे सबसे ज्यादा दु:ख होता है कि वह एकदम मकेली है, सम्पूर्णतः झसहाय है।

भ्रपने हृदय की वेदना, मन का बोभ किसी से कह-सुन कर हल्का करने के लिए भी एक व्यक्ति की जरूरत होती है। भले ही वह सहानुभूति न दिसाये, लेकिन कम-से-कम सुनेगा तो सही। इससे कुछ-न-कुछ भार हल्का तो होता ही है।

श्रकेली— एकदम श्रकेली । सारे जीवन उसे श्रकेली ही रहना होगा। परामर्श दे, उत्साह बढ़ाये, जिंदगी के सफर में उसका हाथ बढ़ाये—ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं । बीमार होने पर किसी का कोगल हाथ उसके ललाट का स्पर्श करेगा— यह तो दुराशा-मात्र हैं । कीई भी उसकी मां की तरह स्नेह से नहीं पूछता— 'क्योरी, श्राज तेरा मूँ ह इतना उतरा हुश्रा क्यों है ? तिबयत कुछ खराब है ?'

किसी-किसी दिन तो उसे यह एकाकीपन बहुत खलता है। इच्छा होती है कि किसी से जबरदस्ती ही भगड़ा करे—ऐसा भी होता तो कुछ-न-कुछ राहत मिलती ही। ध्रपने ध्राप ही वह खिलखिला कर हैंसे ? यूँ ही वेमतलब चीख-पुकार मचाये ?

फौरन ही वह डर जाती है। वह कहीं पागल तो नहीं हो रही हैं ?

कभी-कभी छुट्टी के दिन दोपहर को वह अपने घर से चली जाती थी। सम्पूर्णतः उद्देश्यहीन भाव हे। इन दिनों शान्ति बहन के यहाँ भी जाने की उसकी इच्छा नहीं होती थी। बाजारों में या पार्क में अकेली घूमती अथवा गंगा किनारे जाकर चुपचाप बैठी रहती। गंगा में कितने बजरे चले जा रहे हैं, किसी नाव पर भंग-बूटी छन रही है, कहीं बच्चे कागज की नाव बना कर पानी में छोड़ रहे हैं। तिरछी नजरों से उसे देखकर कोई नाव बाला फिल्मी गीत छेड़ देता। कहीं कोई नहा रहा है तो दूसरा तर रहा है। सब कुछ होते हुए भी यह एक मधुर और अलस छिब है। लता को यहाँ अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ बहुत देर तक बैठना भी संभव नहीं होता। वहाँ भी पुरुष की वासना उसका पीछा करती है। अन्धकार होने से पहले ही उसे उठना पड़ता। एक-दो बार वह प्रायः मुसीबत में भी पड़ गयी थी। लेकिन अब वह किसी बात की परचाह नहीं करती।

दीर्घ, मानन्दहीन दिन, भाशाहीन, निरानन्द भीर वैचित्र्यहीन। किसी-किसी दिन रात को सोते समय लता अपने भाप ही बेमतलब रो पड़ती है, बहुत देर तक रोती रहती है। गंगा के किनारे बैठी हुई थी। एकाएक उसकी जल में उत-रने की अबरदस्त इच्छा हुई। शीत हैं, पर तो भी जैसे गर्मी से उसके कान जल रहे हैं। बर्फ जैसे इस शीतल जल में डुबकी लगाने की उसकी बेहद इच्छा हुई।

क्रमशः उसकी यह इच्छा विवेक-वृद्धि श्रीर तर्क-वितर्क की समस्त सीमा पार कर दुर्दमनीय वेग से उसे जल की श्रीर श्राकिषत करने लगी। श्रीर श्रपने जृते उतार कर वह पानी में उतर गयी।

बहुत देर तक पानी में रही। शायद वह और भी कुछ देर रहती,
यदि चारों श्रोर के मल्लाहों की गिद्ध-दृष्टि उसे चौंका न देती। एक
सनक में श्राक्य वह उतर पड़ी थी, लेकिन जब निकलने लगी तो उसे
धपनी बेयकूफी का ख्याल हुआ। बदन में चिपके हुए गीले कपड़ों में
सहस्त्र कौतूहली शाँखों के सामने बाहर नहीं निकला जा सकता, शर्म
धाती है। हाथ में जूते लेकर चलने में तो घोर भी शर्म आयेगी। भ्रतः
पहनने पड़े। शरीर और कपड़ों के पानी से गीले होकर जूते चिप-चिप
करने लगे। कैसे जाय, यह भी एक समस्या है। इस हालत में बस में
नहीं जाया जा सकता। पैदल जाना तो और भी श्रसम्भव है।

तो फिर!

उसने एक ताँगा बुलाया। लेकिन गदी खराब हो जाने के डर से

असने नहीं बैठाया। उसको ऊपर से नीचे तक एक बार गौर से देखकर बोला, 'माफ करें बहिन जी, मेरी गद्दी बिलकुल खराब हो जायगी,' ग्रीर वह चला गया।

ध्रन्त में ज्यादा पैसे का लालच देकर एक रिक्शा ही करनी पड़ी। शीतकाल की हवा में गीले कपड़े पहने काफी रास्ता तय करने की वजह से कपड़े कुछ सूख जरूर गर, पर उसकी जो कँपकँपी चढ़ी तो फिर बह न हकी।

घर पहुँच कर एक कप चाय बनाकर पीने की शिक्त भी उसमें नहीं रही। किसी तरह कपड़े बदले थ्रौर रजाई भोड़कर सो गयी। उत्तर की थ्रोर से खुला रहने के कारण जाड़े के दिनों में कमरा बहुत ठंडा रहता है, नाम को भी धूप नहीं खाती। सारी रात वह ठिठुरती रही, काँपती रही। दूसरे दिन सुबह उसकी समक्ष में ग्राया कि उसे बुखार हो गया है।

दो-दिन तक अभिवकाप्रसाद ने देखभाल की। तीसरे दिन बुखार बहुत बढ़ गया, बुखार की तेजी के कारण लता बेहीश हो गयी। अभिवका बाबू ने यह हालत देखी तो उसे अस्पताल में भर्ती करा आये।

शानित बहन को उस समय खबर देने की याद उन लोगों को नहीं रही। जब उन्हें खबर मिली तब तक प्रस्पताल में इलाज सुरू हो चुका था। यह देख कर उन्होंने भी व्यर्थ में मंभट बढ़ाता उचित नहीं समभा—प्राय: हर दूसरे-तीसरे दिन धाकर खबर ले जाती थीं।

निमोनिया हुआ था, ठीक होने में देर लगेगी। बुखार कुछ कम होने पर लता ने अपने चारों श्रोर देखा। अस्पताल के बारे में शुरू से ही उसके कुछ विचित्र खयाल थे। उसी अस्पताल में उसे एक दिन रहना होगा, यह वह क्या जानती थी।... उसको खुद ही जैसे कुछ आइचर्य होता है। कई दिनों से रहते हुए अब कुछ आदत पड़ गयी है। लेकिन हां, दूसरी मरीजाओं को देखकर कुछ बुरा जरूर लगता है। उनकी चीख-चिल्लाहट श्रीर बीमारी की बजह से पीले पड़े हुए मुख की भोर देखकर सिर-दर्द होता है। श्रांखें बन्द कर पड़े रहने की लता कोशिश करती है। उसे नर्स बहुत ग्रच्छी लगती है। लैकिन जब कभी वह उनमें हुदय-हीन उपेक्षा का भाव देखती है तब जैसे कुछ विस्मित हो जाती है। ये ऐसी वयों हो जाती हैं? क्या इनमें जरा भी दया नहीं है। फिर उसे ग्रपने मन में ही इसका जवाब मिलता है—रोगियों को देखते-देखते उस का हुदय कड़ा पड़ गया है, दु:ल ग्रथमा सहानुभूति के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं है।

उसे वह नौजवान डाक्टर भी बहुत ग्रच्छा लगता है।

उसका नाम नरेश है, लता को इस बीच यह मालूम हो गया है। स्द्रपुर का रहने वाला है। अभी डाक्टरी पास करके वहाँ छः महीने की देनिंग से रहा है। सुन्दर, स्वस्य और स्थाम वर्ण । मुख पर हमेशा हैंसी की एक पतली-सी रेखा जैसे उसमें व्यंग छिपा हुआ है। उस बार्ड की अन्य मरीजाएँ भी उसको देखकर मानो संगीव हो उठती हैं, उसके आगम्मन की प्रतीक्षा करती रहती हैं। काररण, वह हर मरीज से मीठी बातें करता है, सुख-दु:ख पूछता है और एक विचित्र प्रकार की सान्त्वना देकर चला जाता है।

एक दिन लता से उसकी बातचीत इस तरह शुरू हुई। उसके पलंग के पास खड़े हुए बोला, 'क्यों, ग्राज ग्रापकी तिबयत पहले से कुछ श्रच्छी मालूम पृड़ती है ? चेहरे पर भी कुछ चमक है !'

फिर बगल में रखे हुए स्टूल पर बैठ गया, 'पर श्रापको एकाएक निमोनिया क्यों श्रीर कैसे हो गया ? ऐसे तो देखने में धाप काफी हुण्ट-पुष्ट ही जान पड़ती हैं।'

बीमारी के कारण की याद आते ही लता का मुख शर्म के लाल हो गया। उस अर्मीले मुँह की सुन्दरता देखते हुए नरेश ने कहा, 'कोई बात नहीं, मैंने सुना है, सब सुना है।...दिसम्बर के जाड़े में गंगा-स्नान और फिर गीले कपड़े पहने हुए ही घर लीटना — वाकई, आपने भी कमाल किया।'

इसके बाद यह देखकर कि लता और भी भाषिक सकुचा रही है

वह फीरन उठ बेठा, 'ग्रच्छा, श्रव ग्राराम कीजिये। मैं जाता हूँ।'

उस दिन से प्रायः हर रोज ही नरेश उसके पास दो-चार मिनट के लिए बैठता। तिबयत के बारे में पूछता, कभी-कदाच हाँसी-मजाक भी कर लेता। ऐसे ही धीरे-घीरे उसने लता का पता, पेशा, शौर कौन-कौन हैं सादि प्रायः सभी बातें जान लीं।

जिस दिन बुखार विलकुल उतर गया उस दिन उसके आते ही लता ने प्रदन किया, 'तो फिर आज मुफ्ते छुट्टी मिल जायगी न ?'

'आज ही ? क्यों, इतनी जल्दी क्या है ? यह श्रस्पताल पसंद नहीं ?'

लता ने कुछ सकुचाते हुए कहा, 'नहीं—यह बात नहीं, जब ठीक हो गयी हूं तो चला ही जाना चाहिये।'

'देखिये, जाने के लिए जल्दीबाजी मचायें भी तो फिर फौरन ही लोटकर भी आना पड़ सकता है ।...इससे अच्छा है कि अभी दो दिन और ठहर जाइये। सम्पूर्णतः स्वस्थ होकर जाइये।...फिर हमारे दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।'

दर्शन करने में तो कोई नुकसान नहीं हैं —लेकिन हां, यह जरूर चाहती हूँ कि फिर यहाँ लौटकर न घाना पड़ें।

'क्यों ? यहाँ नहीं श्रायेंगी तो फिर हमारे दशँन कैसे करेंगी, किह्ये ?'

'वाह, यह खूब रही। क्या आप लोगों का कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं है ? आप यदि किसी दिन मेरे यहाँ पधारने की कृपा करें तो दर्शन हो जायेंगे!'

'हाँ-हाँ, व्यक्तिगत जीवन है क्यों नहीं। यदि आप आने की आज्ञा दें तो यह मेरा सीभाग्य है।'

'वाह, आज्ञा की क्या बात—आपने इतनी मेहनत से इलाज किया—' 'इसमें ऐसी कौनसी खास बात है! यह तो हमारा कर्त्तव्य है।' श्रस्पताल से चलते क्वत लता ने फिर एक बार याद दिला दी, 'तो फिर ग्राप एक दिन ग्राने का कष्ट कर रहे हैं न ?'

'निश्चय ही। चाय पिलाने का जब प्रापने लालच दिया है तब फिर भला नहीं प्राऊँगा। लेकिन यह तो प्राप देख ही चुकी हैं कि यहाँ से हमें छुट्टी मिलना कितना मुश्किल है। लेकिन तो भी एक दिन में जरूर श्राऊँगा।''होशियारी से रहियेगा, यह बहुत खराब बीमारी है—कहीं फिर 'रिलेप्स' कर गया तो खैर नहीं!'

फिर उसके साथ-साथ भ्रस्पताल के दरवाजे तक ग्राया। बोला, 'लेकिन भाप जायेंगी किसमें ?'

इधर-उघर देखते हुए लता ने कहा, 'एक रिक्शा कर लेती हूँ।'
'रिक्शा ? रिक्शा में इतनी दूर ? चिलये, में मोटर का प्रबन्ध कर
देता हूँ। यहाँ मेरी जान-पहचान का एक मोटर वाला है, वह बहुत
सस्ते में ही पहुँचा देगा।'

लेकिन प्रबन्ध करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसे लाने के लिए प्रम्बिकाप्रसाद ने प्रपनी पुरानी फोर्ड मोटर भेज दी थी। उसमें उसे बिठाकर दरवाजा बन्द करते हुए नरेश ने कहा, 'प्रच्छा, तो प्रबन्धाप जाइये, लेकिन बहुत सावधानी से रहियेगा! यहाँ फिर न आना पड़े।'

ता ने मानो उस दिन दोपहर को ही उसके धाने की प्रतीक्षा की थी। तीन बजे से ही उत्सुक होकर बगीचे के कंकरीले पय पर उसकी निगाहें टिकी हुई थीं। पहले यह बात वह खुद नहीं समफ पायी थी—जब सन्ध्या बीत गयी धीर रात हो गयी तो उसने अपने हृदय में श्राशा-भंग जैसी वेदना का अनुभव किया, मन ही मन यह स्वीकार करने के लिए बाध्य हुई कि इतनी देर से वह नरेश के धागमन की ही प्रतीक्षा कर रही थी।

नरेश उस दिन नहीं ग्राया। दूसरे दिन भी नहीं ग्राया। लता जैसे

कुछ कर गयी। फिर श्रम्त में जैसे स्वयं को ही समफाने की चेक्टा करती है, नरेश क्यों भायगा! वह डाक्टर है, श्रस्पताल में उस जैसी श्रनेक मरीजाओं को उसे रोज ही देखना पड़ता है, मीठी बातें भी करनी ही पड़ती हैं। इससे ज्यादा श्रीर उसका क्या श्रविकार है? ... सज्जनता की खातिर उसने कह दिया होगा—इसका यह मतलब नहीं कि वह वास्तव में शायेगा? क्यों?

बल्कि मन की इस उत्सुकता के लिए लिज्जित होना ही उचित है। लता थ्रपने मन को समक्ता-बुक्ताकर जबरबस्ती शान्त करती है।

लेकिन तीसरे दिन उस कॅंकरीली सड़क पर जूते की प्रावाज सुनायी दी।

'कहिये, कैसी हैं ? श्रब तो कोई तकलीफ नहीं है ?'

'आप भी खूब हैं।' रूठे हुए स्वर में यह बात उसके मुँह से अपने आप ही निकल पड़ी, 'खूब आये!'

'श्ररे वाह, यह श्राया तो हूँ।' कुछ विस्मित होकर नरेश ने कहा, 'फीरन ही उस दिन टपक पड़ता तो श्राप क्या सोचतीं, यही समभतीं न कि जैसे मैं निमन्त्रएा की बाट जोह रहा था।'

लता के कमजोर पीले मुँह पर जैसे किसी ने नाल रंग डाल दिया, 'चिलये, धाप भी क्या कहते हैं !'

फिर अपनी धर्म छिपाने के लिए जल्दी से बोली, 'बैठिये-बैठिये, अभी आपके लिए चाय बनाती हैं।'

'ऊँहूँ-ऊँहूँ', नरेश ने बाधा दी, 'इस कमजोरी में चाय बनायेंगी, रहने दीजिये। फिर किसी दिन पिला दीजियेगा।'

'नहीं, नहीं। एक कप चाय बनाने में ऐसी कौनसी मेहनत पड़ेगी। भाज भी भ्रम्बिका बाबू ने अपने यहाँ से ही खाना भिजवा दिया था, पर मैंने निश्चय किया है कि कल से खुद ही रसोई बनाऊँगी। बेमतलब के लिए किसी का एहसान नयों लूँ?'

ग्टोव जलाकर थोड़ी ही देर में लता ने चाय बना दी। नरेश

उसकी खाट पर ही बैठ गया, चश्मा उतारकर हाथ से घुमाते हुए काम में लगी हुई लता को एकटक देखता रहा। प्रशंसा या अकारण वाचा-लता नहीं दिखायी, यहाँ तक कि उसकी किसी भी प्रकार की कोई तारीफ या बड़ाई करने की चेष्टा नहीं की। इससे लता मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई।

प्रोर भी उसने यह गौर किया कि उसके हाथ से चाय का प्याखा लेते हुए उसका हाथ छूने की नरेश ने कोई चेष्टा नहीं की, सहज भाव से ही दूसरी ग्रोर से तक्तरो पकड़ ली। ग्रर्थात् सिर पड़कर घिष्ठठा बढ़ाने के लिए उसकी ग्रोर से कोई हरकत नहीं हुई।

चाय पीने के बाद दो-चार सामूली वातें कर नरेश उठा।
'फिर श्रायेगे न ?'

दरवाजे पर खड़े-खड़े ही शान्त झौर स्थिर दृष्टि सं उसे देखते हुए नरेश ने कहा, 'श्राजा है ?'

'हाँ, है क्यों नहीं।'

'याप कुछ खयाल तो नहीं करेगां !'

नहीं, नहीं । इसमें खयाल करने की क्या बात है !'

इसके पश्चात तीन दिन बाद नरेश फिर श्राया। इन तीन दिनों मं हीं लता जैसे निराश हो गयी थी। वह फिर ग्रायगा, मानों इसकी उसे ग्राशा न थी। तो भी ग्राज उसने स्वयं को सतर्क रखा, किसी भी प्रकार की कोई व्याकुलता प्रकट नहीं होने दी। स्वाभाविक रूप से ही कहा, 'श्राइये।'

उस दिन नरेश ने खुद ही कैंफियत दी। बोला, 'अस्पताल से छुट्टी मिलना भी एक मुसीबत है। कल ही श्राना चाहता था, पर फुरसत ही नहीं मिली।' सके बाद नरेश बीच-बीच में आने लगा। रोज नहीं, एक-दो दिन छोड़कर। किसी दिच विशेष निमन्त्रम्म होने पर लगातार दो दिन भी आ जाता। नहीं तो वह अपने आप नहीं श्राता।

लता को नरेश का साहचयं विचित्र लगता है। श्रधिकांश समय ही बह चुप रहती है। पैर ऊपर उठाकर नरेश श्राराम से बैठ जाता है, चक्को की कमानी पकड़कर घुमाता रहता है। हाँ, उसकी श्रोर एकटक देखता रहता है, लेकिन उस दृष्टि में न कोई लालच होता है श्रोर न कोई प्रशंसा ही। कभी-कभी हँसी-मजाक भी करता है, लेकिन बातें कम ही करता है। फिर भी लता को ऐसा लगता है कि उसके प्रति नरेश की स्वानुभूति है। भीतर ही भीतर समभने की उसमें एक अव्भुत शिवत है, इसीलिए तो बिना बातें किये ही वह सब कुछ श्रनुभव कर सकता है, उसे श्रनुभूति हो जाती है। इस कारण ही शायद लता को उसके सामने किसी प्रकार की लज्जा या संकोच नहीं होता। श्रपने लिए वह बैठी-बैठी खाना बनाती रहती है। कभी कोई श्रच्छी सज्जी बनाती है तो उसे भी खाने को देती है। पर इसमें भी नरेश तारीफ के पुल नहीं बाँधता। सिफं इतना ही कहता है, 'श्राप क्या हमारे होस्टल के रसीइये को भगाना चाहती हैं।'

विस्मित होकर लता पूछती है, 'क्यों ?'

'ऐसा स्वादिष्ट भोजन खाने के बाद क्या उसकी बनायी हुई आधी कर्न्वी-पक्की रसोई पसन्द आयेगी ? उसको भगा देने की इच्छा नहीं होगी ?' बस, इतना ही। यह कहकर मन्द-मन्द मुस्कराया।

मानो लता उससे कुछ भी गुष्त रखने की आवश्यकता अनुभव नहीं करती ! आक्वर्य! एक-एक कर वह अपनी सारी बातें नरेश से कह देती है—अपना परिचय तक, और उस परिचय की वजह से अपमान और तिरस्कार, उसके असीम दुःखों का इतिहास।

नरेश चुपचाप सब सुनता है। भूठी सहानुभूति प्रवर्शित करने के लिए बड़े-बड़े शब्दों का जाल नहीं रचता। लेंकिन मन-ही-मन लता की

उसके हृदय की उष्णता की अनुभूति होती है एवम् कृतज्ञ होती है।

उनके सर्वप्रथम 'तुम' कहने की घटना लता के लिए स्मरागीय है। प्रम्बिकाप्रसाद की बड़ी लड़की ने उसके लिए प्रालू की दो टिकियाँ भिजवायीं थीं। नरेज उस समय कमरे में वैठा था। लता ने उसके धागं तरतरी बढ़ायी तो उसने अन्यमनस्क भाव से पूरी तस्तरी ही ले ली और बातें करते-करते एक टिकिया खा गया और दूसरी भी खाने खगा।

सब समभते हुए भी लता सकौतुक दृष्टि से देख रही थी। इतनी देर बाद बोली, 'घरे वाह, धाप तो बहुत ग्रच्छे ग्रादमी हैं, मेरे लिए उन लोगों ने भेजीं श्रीर मुभ्ने खाने भी नहीं दिया।'

'श्ररे! इसमें शायद ग्रापका भी हिस्सा था। उफ, यह तो मैंने खयाल ही नहीं किया! प्रव क्या हो, मैंने तो भूठी भी कर दी। श्राप जरा पहलें नहीं कह सकती थीं?'

'अच्छा, जो बची है वही दे दीजिये। उसे अब मुँह में क्यों डाल रहे हैं ?'

'यह ? यह तो मेरी भूठी है—'

'तो इसमें क्या हुआ ? इस वहाने आप सारी खा जायेंगे, यह ती नहीं ही सकता। वीजिये—'

तक्तरी लेने के लिए हाथ फैलाते हुए लता धागे बढ़ी।

नरेश बहुत ग्रसमंजस में पड़ गया, 'नहीं-नहीं, छी। किसी का भूठा नहीं खाना चाहिये। में डाक्टर होकर ऐसा कभी नहीं कर सकता—'

'धरे—दो भी, यहाँ इतनी डाक्टरी दिखाने की जरूरत नहीं।' विना कुछ खयाल कियें ही लता के मुँह से यह बात अपने आप ही निकल पड़ी—और उसने नरेश के हाथ से जबरदस्ती तक्तरी छीन ली।

'तो कम-से-कम इतना तोड़कर---'

उसकी बात पूरी होने के पहलें ही लता ने सारा टुकड़ा मु ह में डाल लिया, 'तुमने छोड़ा ही कितना है जो उसमें से भी तोड़कर खाऊँ।' लेकिन कुछ क्षरा पश्चात् ही उसका आकस्मिक भावावेग दूर ही गया। श्रपने इस दु:साहस श्रीर वाचालता से जैसे वह खुद ही शर्म से गड़ गई, यह उद्दण्डता उसे सोभा नहीं देती। क्षरा भर में उसे पसीना श्रा गया। श्रीर नरेश भी—लता ने उसे सर्वप्रथम लिजत श्रीर सक्चाया हुआ देखा।

कुछ देर बाद नरेश ने स्वयं को पहले सँभाल लिया। नीला, 'मुँह से जो निकल गया उसे तो श्रब लीटा नहीं सकतीं किन्तु--'

लता को भी खयाल हुआ तो और भी ज्यादा शर्माते हुए उसनें जवाब दिया, 'क्या कहा है मेंने ? कहां, मैंने तो—आप क्या कहते हैं—-'

'ऊँहूँ, आप नहीं तुम । जरा देर पहले यही कहा गया है--'

'नहीं, चलिये—हिंदये। श्राप बहुत वो हैं। उस वन्त श्रचानक श्रावेश में —में यह नहीं कह सकती।'

'नहीं कैसे कह सकतीं, कहना ही होगा। नहीं तो श्राज से असहयोग।'

'वाह ! आप अच्छे श्रादमी हैं। अगर अनजाने मुँह से कुछ निकल गया सो—'

नरेश गम्भीर भाव से वीवार की श्रोर मुँह धुमाकर बैठ गया। 'यह क्या हो रहा है ?' लता हैंस पड़ी।

नरेश चुप। 'सुनिये, यह श्रापका क्या बचपना है ?' 'कहिये तो।' श्रन्त में उसने फिर हँसते हुए कहा, 'श्रच्छा-श्रच्छा, बहुत हुआ। लेकिन फिर मुभे भी तुम ही कहना होगा, यह याद रहे।'

'वही तो कहना चाहता हूँ। इतने दिनों से बड़ी मुश्किल से इस शराफत का पालन किमा है। चलो, जान बची। जरा सी लड़की और उसे शिष्टाचार के नाते भाष कहना होगा!'

दीवार की भ्रोर से मुँह घुमाकर नरेश सीधा बैठ गया।
'श्राराम से जरा बैठा जाय। इसने दिनों के शिष्टाचार को ताक
पर रखकर जरा सहज भ्रोर स्वाभाविक रूप में बातें की जायें।'

मुंह में घोती का पल्ला देकर लता हँसती है, 'बगर ऐसी ही बात थी तो आप भी तो—'

'ऊँहुँ ?'

'ग्रच्छा-प्रच्छा ! तुम खुद नहीं कह सकते थे ? इस जरा सी लड़की की इतनी खातिर करने की क्या जरूरत थी ? वही तो स्वाभाविक होता। लेकिन यदि लोग मेरी बदनामी करें ?'

'करें तो करने दो। बदनामी तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक हट्टा-कद्भा नीजवान हर रोज यहाँ गप्पें लड़ाने खाता है—'

लता का मुंह उदास हो गया। चिकत ही नरेश ने यह गौर किया। बोला, 'बदनामी शायद शुरू हो गयी है?'

सिर हिलाते हुए लता ने कहा, 'हाँ। बहुत दिनों से। बनवारी ही इसमें सबसे आगे हैं, वे ही चारों और झंट-संट बकते फिर रहे हैं।'

'स्रो-मैंने यह सोचा ही नहीं था !'

इसके बाद नरेश गम्भीर हा गया । मन-ही-मन न जाने वह किस सीच में पड़ गया । सके बाद का इतिहास संक्षिप्त है । शिष्टाचार में एक बाधा रहती है, उसका बाह्य प्रकाश इस 'श्राप' संबोधन में होता है। यह बीध टूट जाने पर हृदय के आवेगों को संयत करना मुश्किल नहीं तो भी ब क्या है।

एक दिन रविवार को दोपहर के वक्त नरेश आया। बोला, 'ग्रस्प-ताल का काम ग्राज खत्म हो गया लता। ग्राज से एक दम छुट्टी।'

भाशा की बजाय लता को भाशंका ही ज्यादा हुई, 'इसके मानी? भ्रम भ्रमने घर चले जाओगे न?'

'क हूँ', नरेश की श्रांखों में शरारत खेल गयी, 'नौकरी की कोशिश क खेंगा। श्रभी देश जाकर क्या होगा? पिताजी को लिख दिया है। रहने का प्रवन्ध भी कर लिया है, श्रस्पताल का कमरा तो छोड़ना पड़ेगा न।'

लता ने संतोष का सांस लिया।

'शाम्रो चलें, जरा गंगा किनारे घूम-फिर भ्रायें।' नरेश ने ही प्रस्ताव किया।

'चलो' अपना हाथ-मुँह घोकर लता तैयार हो गयी। तौगे से उतर कर पैदल चलते-चलते नरेश ने कहा, 'अच्छा, यह तो चताओं कि तुम कहाँ बुबना चाहती थीं, वह जगह कौन-सी है ?'

'फिर बेकार की बातें। रहने भी दो उस पुराने किस्से को। पानी

खतरना भीर डूब मरना क्या एक ही बात है ?'

'अण्छा-अच्छा। मान लिया कि तुम नहान ही उतरी थीं। पर उस जगह चलो तो सही —'

उस जगह जाकर दोनों बगल-बगल में बैठ गये। मधुमास की ग्रमस दुपहरी। गंगा की लहरों पर भी श्रेष वसन्त की जैसे एक शान्ति सी छायी हुई है। नावों पर मल्लाह भी बेकारी से सो रहे हैं।

गंगा की लहरों से टकराते हुए ठंडी हवा का भोंका आ रहा है। उस हवा में मानो एक विचित्र मादकता है।

'वाकई, अगर तुम्हारी बीमारी ठीक न होती।' एकाएक नरेश बोल उठा। मानो इस सम्भावना की कल्पना करते ही जैसे वह सिहर उठा। लता के कंघे का जरा-सा ग्रंश उसकी छाती से टकराया, वह सिहरन लता भी अनुभव करती है।

उत्तर देनें के लिए जैसे उसके गले से श्रावाज नहीं निकलती, भरीयी हुई श्रावाज में उसने धीरे-धीरे कहा, स्रगर ऐसा होता तो बहुत प्रच्छा होता । मेरे जिन्दा रहने से ही क्या लाभ है, बता सकते हो ? मेरा... मेरा शायद उस दिन हुब मरना ही उचित था।'

उसका एक हाथ प्रपने हाथ में लेकर तरेश ने घीरे-घीरे दवाया। 'तुम्हारे जीवन का मूल्य तुम्हारे घलावा शायद घीर किसी के लिए भी है, सता।'

'क्या मालूम।'

किसी एक अज्ञात वेदना से लता की आँखों में आँसू निकल पड़े। उसके केश नरेश का मुख स्पर्श कर रहे हैं, दो-चार केश पसीने की वजह से कपोल पर चिपक भी गये हैं, गाल के सुन्दर तिल पर से अश्रु बहे जा रहे हैं—यह सब देख कर नरेश को एक प्रकार का नशा सा भ्रा रहा है। यह स्थान, काल श्रीर पात्र सब कुछ भूल गया। श्रकस्मात् उसने लता का एक हाथ पकड़ कर खींचा, श्रपने सीने से लिपटा लिया और बहुत जोर से उसका चृम्बन किया।

जता ने कोई प्रवल बाबा नहीं ही। लेकिन हाँ, कुछ क्षण पश्चात् ही उसके बंधन से स्वयं को छुड़ाकर सीधी बैठ गयी। क्ष्मान से अपना श्रांखें श्रीर मुँह पोंछने लगी। लेकिन उसका हाथ थर-थर काँप रहा था, किसी भी तरह अपने हाथ को स्थिर नहीं कर सकी।

नरेश भी कुछ लिजित, कुछ उत्तेजित और विवश हो गया था। वह भी वैसे ही चृपचाप मिट्टी की भीर देखते हुए बैठा रहा। श्रन्त में लता को ही पहले होश श्राया, उसने श्रपनी श्रांखें पोंछकर उठते हुए कहा, 'चलो, चलें।' एक-दो श्रादमी हम लोगों को बहुत गौर से देख रहे हैं।

जोटते वक्त दोनों ही सारे रास्ते चुप रहे। अपने घर पहुँचकर जता ने कहा, 'देखो, अब मेरा मन मेरे काबू में नहीं है। अतः अब हम लोगों का आपस में न मिलना ही अच्छा है।'

'यह नहीं हो सकता, लता । ''हम दोनों ही बहुत दूर आगे बढ़ आये हैं । ''में किसी तरह यदि सहन भी करलूँ, लेकिन तुम बर्दास्त नहीं कर सकोगी।'

'वर्दाश्त तो करना ही होगा। इसके अलागा और दूसरा उपाय भी क्या है, बताओं ? तुम तो मुफ्ते शादी नहीं कर सकते व ?'

यह कहने के बाद ही लता को जैसे होश श्राया, शर्म से बह गड़ गयी। यह उसकी कैसी निर्लज्जता है।

'क्यों नहीं कर सकता ?' नरेश विस्थित हो गया, 'नहीं तो तुमने क्या यह समका था कि अपना मन बहुलाने के लिए में सिर्फ तुम्हारे साथ 'पलर्ट' कर रहा हूँ। लम्पट भीर कामुक अ्यवितयों की तरह? छी: ! सिर्फ भाषिक भवस्था ठीक नहीं है, इसलिये चुप था—'

'पर श्रव ज्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। या तो श्रभी वादी करनी होगी और नहीं तो यहाँ से बिदा होना पड़ेगा।'

क्यों ?'

'अब मुक्ते अपने ऊपर विश्वास नहीं है—जरा भी।'

कुछ देर चुप रहने के बाद नरेश ने कहा, 'ठीक है ती यह मुफें मंजूर है। लेकिन कुछ दिनों तक तो इसी तरह रहना होगा। अलग मकान लेकर गृहस्थी बसाने की सामर्थ्य अभी मुफ में नहीं है। पिताओं से ही किस बहाने रुपये मेंगा सकता हूँ?'

'इसकी ऐसी क्या जरूरत है! मैं जैसे नौकरी करती हूँ, वैसे ही करती रहुँगी। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। वह तो सिर्फ-'

इसके बाद कुछ क्षरण चुप रहने के पश्चात् दूसरी श्रोर मुँह फेरकर खता ने कहा, लेकिन श्रव भी समय है, श्रच्छी तरह सोच लो—कही तुम गलती तो नहीं कर रहे हो !'

'तुम तो जानती हो लता, मैं बिना सोचे-समभे कुछ नहीं करता।' 'तुम मेरा क्या परिचय दोगे ?'

'तुम मेरी पत्नी हो - यह परिचय ही काफी है।'

रेश ने शादी के सम्बन्ध में अपने पिता को कुछ भी नहीं बताना चाहा। कहा, 'अगर उन्हें अभी मालूम हो गया तो वे राजी तो कदापि होंगे ही नहीं, बिल्क मुभे यहां से जबरदस्ती ले जाने की हरचंद कीशिश करेंगे। इससे अच्छा है कि चुपचाप शादी हो और मैं भी कुछ कमाने लगूं। जब कुछ भी करने या किसी तरह की कोई बाधा उपस्थित करने का मौका ही नहीं मिलेगा, तब जो कुछ हो चुफा है उसे ही वे शायद चुपचाप स्वीकार कर लेंगे।'

सिर भुकाते हुए लता ने जवाब दिया था, 'लेकिन देखों कहीं मेरी वजह से तुम्हारा पारिवारिक जीवन एकदम नष्ट तो नहीं हो जांयगा न ? नहीं तो तुम्हारे माता-पिता मुभे सदा कोसेंगे !'

'चल पगली, तुम और तुम्हारी सन्तान से ही तो मेरा पारिवारिक जीवन होगा। प्रकृति का यही नियम है।'

श्रसीम सुख के रोगाँच से लता ग्रात्म-विभोर हो गई थी। यह स्वप्न

तो उसकी सुदूर कल्पना से भी परे है। ऐसा दुर्लभ सौभाग्य अब एक बार मिल ही रहा है तब अनजान भविष्य के सम्बन्ध में सोच-विचार कर क्या कोई उसकी उपेक्षा कर सकता है। ... जता भी नहीं कर सकी। अनेक प्रश्न और समस्याओं के बारे में वह सोच सकती थी, लेकिन उसने जानबभ कर ही कुछ नहीं सोचा।

विवाह हो गया। ग्राम्बिकाप्रसाद ने ही सब व्यवस्था की। पहले तो उन्होंने यह समका था कि नरेश उनके स्कूल की हैडिमिस्ट्रेस को फोड़-कर ले जा रहा है, इसलिए कुछ बेख्लाई भी दिखायी थी। लेकिन जब उन्हें यह मालूम हुआ कि न तो लता अभी नौकरी छोड़ेगी ग्रीर न नरेश ही यहाँ ग्राकर रहेगा—तब तो उन्होंने बहुत प्रसन्त होते हुए ही विवाह का सब प्रबन्ध कर दिया, यहाँ तक कि विवाह के रजिस्ट्री आफिस में उन्होंने स्वयं गवाह के रूप में हस्ताक्षर किये।

बनवारी की पत्नी ने खुग्र होकर पहले दिन लता को दावत दी।

याः दो महीने बाद एक दिन दोपहर को नरेश श्राया । उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर घबराहट तथा परेशानी के चिह्न सुस्पष्ट थे । उस दिन छुट्टी थी, इसलिए खा-पीकर लता लेटने ही वाली थी । उसको इस हालत में देख चटपट उठ बैठी, 'यह क्या, एका-एक इस वक्त ? तुम्हारी यह क्या शक्ल बनी हुई है ? तबियत-प्रवियत तो खराब नहीं है ? ''बैठो, बैठो । सुबह से कुछ खाया-पीया भी है या नहीं ?'

गरेश ने कहा, 'बैठने का वक्त नहीं है, अभी-अभी तार मिला,है— मां अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं। मैं ढाई बजे की गाड़ी से जा रहा हूँ। तुमको खबर देने आया था, अब वक्त नहीं है।'

'यह नया ? बिना कुछ खाये-पीये ही चले जाभ्रोगे ? जरा पांच मिनट बैठो । फौरन ही स्टोब पर पूरियां उतार देती हूँ । कम-से-कम भ्रपना मुँह-हाथ तो घो लो—'

लेकिन न जाने किस अज्ञात भय से लता का हृदय काँप उठा। उसके अनजाने ही उसके मुख पर आजांका की कालिमा छा गयी।

कुछ चिड़चिड़े स्वर में ही नरेश ने कहा, 'अरे जाने का नाम सुनते ही तुम्हारा मुँह सूख गया। देखता हूँ कि सब औरतें एक ही समान होती हैं।'

'नहीं, यह बात नहीं।' कुछ शर्माते हुए लता ने कहा, 'माँ की हालत

खराय है- क्या होगा, इसकी ही फिक है।'

'शो, जैसे यही सोचकर तुम्हारा चेहरा उतर गया है। तुम असस में इसलिए घवड़ा गयी हो कि वापस आने में मुक्ते न जाने कितने दिन सग जाये—'

उसकी इस प्राकस्मिक बेरुलाई से लता की भाँखों में श्रीसू भा गये, 'ऐसा सोचने में भी क्या कोई बुराई हैं?' यह कहकर वह श्रपने श्रीस्थ्रों को रोकने की काशिश करने लगी।

यह कहने के बाद नरेश भी कुछ सकुचा गया था, श्रब उसने प्रसंग बदल दिया। जता न उसके बालों में तेल लगा दिया, फिर नरेश ने श्रवना मुँह-हाथ भोया श्रीर इस बीच लता नं उसके लिए पूरियाँ उतार दीं।

खा-पीकर जब नरेश 'श्रच्छा, मैं जाता हूँ' कहते हुए उठा तब बह अपने मन के भावों को धौर न छिपा सकी, चौखट के पास आकर उसने कहा, 'वयोंजी, बीमारी का सिकं बहाना तो नहीं हूँ ?'

'बहाना ? बहाना वयां ?'

'तुम्हें यहाँ से बुलाने के लिए — बहुत दिनों से नहीं गयं हो। इसी-लिए—' थीरे-घीरे काँपते हुए स्वर में लता ने कहा, प्रसली इस फिर भी नहीं बता सकी।

'हट, पगली! बहाने की क्या जरूरत है, अगर मुक्ते ऐसे ही मुसाते तो क्या मैं नहीं जाता?'

नरेश के चले जाने के बाद लता बहुत देर तक पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं खड़ी रही। पत्थर की मूर्ति की तरह ही उसका शरीर प्रचल श्रीर स्थिर है, सेकिन हृदय में जैसे तूफान उठा है। कितनी दुविचताएँ, श्रमंगल की श्राशंकायें, भविष्य के कितने भयंकर स्वप्न।

लता ने अपने मन को बहुत समभाया। जो कुछ हुआ है उस स्वाभा-बिक ही समभाना चाहियें—भूठमूठ की कल्पनाओं से क्या फायदा? स्वाभाविक रूप से वह अपने काम-काज में लग गयी। चार-पाँच दिन बाद नरेश का एक कार्ड किला, दो लाइम का---माँ प्रच्छी तरह हैं, जल्दी ही था रहा हूं !

उसके पति की यह पहली चिट्ठी है। प्रम-पत्र ही होना चाहिये था ! लता ने सूखी हेंसी के साथ कार्ड को जरा उल्टा-पुल्टा थीर फिर बस्स में रख दिया। नरेश का थीर कोई भी पत्र उसके पास नहीं है।

चार-पांच दिन बाद नरेश धा गया । जैसे एकाएक वह गया था बैसे ही अकस्मात लीटा । मानो ग्रांघी उसे उड़ा ले गयी थी ग्रीर धांघी ही उसे यहाँ फिर पटक गयी—ऐसी ही कुछ उसकी श्ववल बनी हुई थी । ठीक बैसा ही—कुछे भीर विखरे बाल, यका ग्रीव घवराया हुआ जैसा । बारी कमीज पसीने से तर थी ।

लता सिहर उठी, 'ग्ररे इन ग्राठ-दस दिन में ही तुम्हारी यह स्था दशा हो गयी है ? वहाँ श्रच्छी तरह थे न ? माँ अब कैसी हैं ? ऐसा लगता है जैसे कई दिनों से सोये नहीं हो ?'

नरेश ने कोई उत्तर नहीं दिया। एक विचित्र दृष्टि से लता की घोर देखता रहा।

लता ने म्रागे बढ़ते हुए उसका हाथ पकड़कर कुर्सी पर विठाया। पंखा भलते-भलते प्रश्न किया, क्यों? वहाँ अच्छी तरह थे न ? बीमार-ईमार तो नहीं पड़े ? "या कोई बुरी खबर है। तुम कुछ चबराये हुए से क्यों हां?

नरेश ने उसका हाथ पकड़ कर धीरे-धीरे कहा, 'ग्रभी जरा चुप रहने दो, फिर कहुँगा।'

फिर उसने और कोई प्रश्न नहीं किया। कुछ-न-कुछ जरूर हुआ है, शायद बहुत जबरदस्त चोट पहुँची है। लेकिन उसकी प्रतीक्षा की जा सकती है। पित जब उसके पास आ गया है, तब फिर लता को भीर कोई भय नहीं है—बह अपेक्षा कर सकती है।

वह उसके लिए खाना बनाने वाली थी, लेकिन नरेश ने मना कर दिया; 'सिर्फ एक कप चाय।'

'कुछ आग्रोगे नहीं ?'
'नहीं, भूख नहीं है। सिर्फ चाय ही दो।'
चाय पीने के बाद नरेश बोला, 'चलो, जरा घूम ग्रायें।'
'कहां ?'

'चलो, जरा गंगा किनारे ही चलें।'''वहाँ, जहाँ हम लोग उस दिन गये थे---उसी जगह ?'

उसकी भावाज में न जाने क्या था। चिकत होकर लता खड़ी हो गयी, बोली, 'बात क्या है ? क्या हुआ है, मुक्ते बताओं न ? ऐसे क्यों हो रहे हो ?'

'चलो, वहाँ पहुँचकर सब बताऊँगा।'

श्रव लता को न जाने क्यों कुछ भय-सा लगा। कपड़े बदलते हुए उसके हाथ कांपते हैं। किसी तरह कपड़े पहन कर वह चल थी।

सारे रास्ते चुप रही। ताँगे में एक जनानी सवारी थी, इसलिए इसे पीछे बैठना पड़ा। नरेश आगे बैठा, उसकी ओर पीठ किये हुए। उसके वेहरे के भाव भी लता नहीं देख पाती। क्या सुनने को मिलेगा, ऐसी क्या बुरी खबर होगी—कल्पना तक नहीं की जा सकती।

गंगा किनारे पहुँचकर भी नरेश बहुत देर तक चुप रहा, श्रपलक नयनों से गंगा की लहरों को देखता रहा। लता भी प्रश्न नहीं कर पाती, उसका सारा साहस जैसे एकदम लुप्त हो गया है।

बहुत देर बाद नरेश ने कहा, 'लता, एक दिन तुम यहाँ डूब मरना बाहती थीं, ग्रब हिम्मत है ?'

'इसका—इसका क्या मतलब ?' व्याकुल लता की श्रावाज बहुत कच्ट से निकली।

'तुम भीर मैं--हम दोनों इस बार साथ-साथ। \*\*\* ग्रब मेरे लिए जिन्दा रहने का कोई उपाय नहीं है लता।'

णव लता के धैर्यं का बांच टूट गया, 'क्यों जी ? तुम्हें हुआ क्या है, यह बताओं न ! नहीं तो मेरी समक्ष में क्या आयेगा ? मैं अब और कुछ नहीं सोच सकती। "'तुमने ग्राखिर किया क्या है-किसी की हत्या?'

'नहीं, उससे भी ज्यादा बदतर श्रीर भीषरा। ''मैं, मेरा फिर विवाह हो गया है।'

'क्या, क्या हो गया है ?' लता का बार्त स्वर ।

लेकिन नरेश उत्तर नहीं दे पाता, उत्तर का प्रयोजन भी नहीं था। लता का वह प्रश्न नहीं है—हृदय को चीरकर निकलने बाला, कन्दन है।

किन्तु उसकी ग्रांखों से ग्रांसू नहीं निकले, पाषाएं। की तरह लता की ग्रांखों का जल भी सूख गया है। मुंह से ग्रावाज भी नहीं निकलती, सिफं नि:शब्द ही उसके दोनों होंठ कांप रहे हैं। ग्रीर चाहे जैसी ग्रीर जितनी भी बुरी खबर क्यों न होती—पर ठीक इसके लिए वह कतई तैयार नहीं थी।

नरेश ने ही कुछ देर बाद मीन भंग किया, बहुत घीरे-धीरे धौर सकुचाते हुए, जैसे स्वगत ही बोल रहा हो, 'उन्हें खबर कैसे मिली, यहाँ से ही किसी ने गुमनाम पत्र भेजा था, शायद तुम्हारे मंत्री महाशय के साहजादे ने —इसलिए उन्होंने पहले सब कुछ ठीक-ठाक कर तार दिया था। पहुँचने के दो घंटे बाद ही शादी। मुफे मौका ही नहीं मिला, कुछ कहने-सुनने का, सोचने-समफने का। मेरे इन्कार करते ही माता-पिता मेरे पैरों के पास धपना सिर फोड़ने लगे, धपनी जान देने के लिए वे तैयार हों गये। नाते-रिस्तेदारों ने मुफे चारों धोर से घेर लिया। "मैं स्वयं को ठीक से नहीं संभाल सका —पिताजी ने धव तक मेरे लिए जो कुछ किया है उसका ऋएा मैं सात जन्म में भी नहीं चुका सकता।" मैं कैसे पाषाएग हो जाता, तुम्हों कहो ? उन लोगों को लाख समफाया कि मेरी शादी हो चुकी है, यह विवाह गलत होगा—लेकिन मेरी कौन सुनता था, मेरी किसी बात पर जरा भी विद्वास नहीं किया। उन लोगों का ख्याल था कि हमारी-तुम्हारी सिर्फ घनिष्ठता ही है—'

बहत देर तक अपलक दृष्टि से पश्चिम दिशा की श्रीर देखती हुई

लता बेठी रही। उस पार के मकानों के पीछ स्यस्ति हो रहा है--- प्रकाश की सिर्फ एक परछाईं जैसी माकाश में है। वास्तव में वह प्रकाश नहीं है---

बहत देर बाद लता ने सिर्फ इतना ही कहा, 'इसके बाद ?'

'इसके बाद ? मृत्यु के श्रलावा मुक्ते तो और कोई पथ नहीं सूकता। '''श्रव में कैंसे जिन्दा रह सकता हूँ। उस एक क्षरण की दुर्बेलता और कायरता का फल सारी जिन्दगी भोगना पड़िगा ? मृक्तसे यह नहीं होगा।''' में और तुम, श्राओ हम दोनों ही एक साथ सब कुछ जत्म कर दें—'

तता एकदम उठ खड़ी हुई, 'अगर मरना है तो सिर्फ मुक्ते ही मरना पड़ंगा, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन किसी और एक के गाथ भी बंध चुका है। तुम्हारा यह विवाह गैरकानूनी है, पर उस लड़की का तो नहीं हैं। उसका क्या कसूर ? सब कुछ अच्छी तरह से जानते-बूकते हुए भी तुम उसका जीवन क्यों बर्बाद करना चाहते हो ? उसकी तो हिन्दू धर्म के अनुसार बादी हुई है—-उसकी तो अब दूसरी बादी भी नहीं हो सकती। '''अतः मुक्ते ही अपने प्राया देकर तुम लोगों के पथ से हट जाबा चाहिये, यही उचित है। पर यह उपाय भी अब सेरे लिए नहीं बचा है। कारण—मेरे'''में तुम्हारी सन्तान की माँ बनने वाली हुँ !'

'खता---' उसकी ग्रीर देखने की भी हिम्मत नरेश में नहीं होती. अपराधी की तरह बार-बार श्रसहाय भाव से पुकारता है।

'अपनी गोद में शान्ति देने के लिए गंगा की ये लहरें जैसे मुफें बार-वार बुंला रही हैं—यहाँ रहने पर भरने की ही इच्छा होगी। इंसलिये चला जाना ही ग्रच्छा है।'

'लेकिन अब, इसके बाद मैं कैसे जीवित रहूँगा, तुम ही बतायो न !' उसकी आवाज में एक तीक्षा व्यंग फूट पड़ा, 'में कैसे जीवित रहूँगी, यह समस्या है। तुम्हारा पथ तो सहज और उन्मुक्त है, तुम्हें भला किस बात की चिन्ता है ? लेकिन जानते हो, बचपन से ही आयात सहते-सहते में पत्थर हो गयी हूँ—मैं सब कुछ सह लूंगी, बर्दाव्त हो आयगा। ''घर चलो।' म की सारी नींव एक प्रक्षय वाशावाद पर याबारित है। इसियं बहुत रोने-बोने भीर मान-मनौबल के बाद लता फिर भी नरेश को आत्म समर्पण करती है और यह आशा करती है कि नरेश सिर्फ उसका ही पित बना रहेगा। सुदूर रुद्रपुर नामक गाँव में एक अन्य लड़की का क्या होगा, इस बारे में सोच-विचार कर वह अपना माथा-पच्ची नहीं करना बाहती। कारण, प्रेम सिर्फ आशावादी ही नहीं है—स्वार्थ पर भी है।

महीने भर बाद ही नरेश को एक नौकरी मिल गयी। दैवरिया जिला के एक गाँव में—यहाँ के ही एक बनी व्यवसायों ने प्रस्पताल बनवाया है, हालाँक उसकी देखभाल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जिम्में है। धभी सवा सी रुपया महीना मिलेगा, लेकिन प्राध्वेट प्रेक्टिस करने की छूट है। धवस्य, बाहरी प्रेक्टिस से कुछ आगदनी भी होगी इसमें नरेश को संदेह है, ठेठ देहाती जगह है। लेकिन हाँ, उन दोनों की छोटी-सी गृहस्थी सवा सी रुपये में चल जायगी। वे लोग उसके लिए एक क्वार्टर भी बनवा रहे हैं—जब तक वह नहीं बन जाता तब तक लता को ले जाना संभव नहीं है। श्रुभी तो नरेश को श्रकेला ही जाना होगा।

लता जुश भी हुई—भीर कुछ उरी भी। बोली, 'लेकिन वहाँ से कहीं तुम्हारे घर बाले तुम्हें जबरदस्ती पकड़ कर तो नहीं ले जायेगे?' कुछ तिरस्कार की दृष्टि से उसकी ग्रोर देखते हुए नरेश ने कहा, 'खगर से ही जाना था तो क्या यहाँ से नहीं ले जा सकते थे ? उन लोगों ने कोशिश तो कोई कम नहीं की, यह तो तुम भी जानती हो !'

ही, यह ठीक है। लता निज्जित होती है, अपने एक क्षरा के श्रवि-क्वास के लिए। उसका मन ही नीच है।

जाने वाले दिन उसने सिर्फ एक बार प्रश्न किया, 'सुना है कि वहाँ ज्यादातर कच्चे-पक्के मकान होते हैं—तुम ही ती उस दिन कह रहे थे — तो क्वाटंर कब तक तैयार हो जायगा, क्या ख्याल है ?'

कच्चे-पक्के घर की वजह से ही तो देरी हो रही है --- यह क्यों भूल जाती हो कि आजकल बरसात का मौसम है ?'

'श्रो !' संक्षेप में लता ने सिर्फ कहा।

'इतनी जल्दी क्या है ? शरारत से हेंसते हुए तरेश में कहा, 'प्रभी तो पाँच-छः महीने की देर है।'

'चलो हटो, तुम बहुत दुष्ट हो !' लता हैंस पड़ी।

किन्युक में नियमित रूप से चिट्ठियाँ ग्रायों। महीने भर बाद नरेश एक दिन मिलने भी ग्राया। ऐसी हालत में क्या खाना उचित है, कैसे रहना चाहिये, कौनसी दवा खानी चाहिये—यह सब भी बता गया।

लता ने कहा, 'लेकिन अब में और ज्यादा दिनों तक नौकरी नहीं कर सकती। अब मुभ्ने छुट्टी लेनी होगी।'

'छुट्टी ? छुट्टी का क्या होगा। तुम नौकरी ही छोड़ दो। समय रहते ग्रम्बिका बाबू को नोटिस दे दो ताकि वे दूसरी मास्टरनी तलाश कर लें। ग्रब किस बात की फिक है, ग्रब तो मैं कमा रहा हूँ, रुपये भेज दिया करूँगा।'

निश्चिन्त हो लता ने नोटिस दे दिया। महीने भर बाद स्कूल की सङ्कियों ने धूमधाम से विदाई समारोह मनाया। सब ही खुश हैं---लता

भपने घर जायगी। श्रम्बिका प्रसाद ने सिर पर हाथ फेरते हुए अनेक भाषीर्वाद दिये। बोले, 'में फिजूल ही नरेश पर नाराज था—तुम्हारी जैसी सुन्दर बहू पाना तो सौभाग्य है। श्रव तुम श्रपनी घर-गृहम्शी बसाश्रो, मेरे स्कूल में हमेशा थोड़े ही नौकरी करती रहोगी?'

दूसरे माह, महीने के श्रूरू में ही नरेश ने पचास रुपये भेजे। पर उसके बाद से ही चिट्ठी-पत्री धाना कम होने लगा। घवड़ाकर लता ने कई पत्र लिखे—एक-दो का जवाब ध्राया भी दस-पन्द्रह दिन बाद ध्रीर वह भी बहुत संक्षिप्त। लेकिन इसके बाद दूसरे महीने में रुपये नहीं ध्राये ध्रीर चिट्ठी धाना भी एकदम बन्द हो गया।

लता का दिल बैठ गया। इधर पास में जो कुछ रुपया था वह भी खर्च हो गया। इस बीच दिवाली के वक्त नरेश को एक दिन के लिए तो प्रवच्य ग्राना चाहिये था, पर उसका कोई पना ही नहीं। इधर दिन व दिन उसका शरीर भारी होता जा रहा है—कुछ न कुछ व्यवस्था करना जरूरी है। यदि बाल-बच्चा यहीं होगा तो उसे ग्रस्पताल में जाना होगा। लेकिन इसका भी ग्रभी तक कोई प्रबन्ध नहीं हुगा है।

ज्यों-ज्यों दिन बीतने लगे त्यों-त्यों उसके मन में नाना प्रकार की शंकार्ये उठने लगीं। उसे इस दुनिया में भ्रंघकार नजर धाने लगा।

भ्रन्त में हारकर उसने तार भेजा। तार लीट भ्राया। भ्रस्पताल के भ्रिषकारियों के नाम उसने जवाबी तार भेजा। उत्तर मिला, नरेश नौकरी छोड़कर चला गया है।

श्रव तो लता की श्रांखों के सामने एकदम श्रंथकार छा गया। किसके पास जायेगी; किससे श्रवना सारा दु:ख कहे ?

श्रास-पास के लोग पीठ पीछे हँसते हैं। पास में पैसा नहीं, नौकरी नहीं--नौकरी करने लायक शरीर में सामध्ये भी नहीं।

भाव वह क्या करे ? यह कौन बतायेगा कि ऐसी हालत में क्या करना उचित है ?

बहुत सोच-विचार के बाद लता शान्ति बहन के यहाँ पहुँची। शुरू

मे श्राखीद तक उन्हें सारी बावें सुनानी पड़ीं। सुनते-सुनते व्यंग की एक रेखा उनके होठों पर श्रायी थी पर फौरन ही मिट गयी। बहुत गम्भीर माब से उन्होंने कहा, 'इस तरह के निवाह का यही फल होता है लता। '''लेकिन नरेश ने जब दूसरी बार फिर शादी की थी, तब ही तुमने मुफको खबर क्यों नहीं दी? तब तुमने उसको बहुत सरलता के साथ क्षमा कर दिया? '''उस समय जरा हो-हल्ला करने पर, मुकदमा करने की धमकों देने पर जुछ-न-जुछ बंदोबस्त करने के लिए उसके पिता तक को राजी होना पड़ता। इतने दिनों तक विवाह की बान गुप्त रखकर भी तुमने भयंकर भूल की है।'

फिर कुछ देर रुककर कहा, 'तुम चाहे जो भी कहो लता, लेकिन मुभे तो नरेश बिलकुल निर्दोष नहीं मालूम पड़ता। शुरू से ही उसका उद्देश्य अच्छा नहीं था। उसने तुम्हारे साथ सिर्फ अपना दिल बहलाया है, खेल किया है—-

जता की आंखों में श्रांसू श्रागये थे। आंदुओं को रोकते हुए अमीन पर आंखों गड़ाये बोली, 'अब आपकी राय में मुक्ते क्या करना जाहिये?'

'न्या राय दूँ, यही तो सोच रही हूँ। नरेश यदि घर में न रखे तो तुम जबरदस्ती नहीं रह सकतीं। दूसरी बार शादी करने के अपराध में तुम किमिनल केस कर सकती हो। लेकिन उससे ही क्या लाभ होगा—हां भरण-पोषणा के लिए कुछ महीना बंध जायगा। '''पर मेरी यह राय है कि एक बार तुम वहां जाओ, अपने को 'एसटैं' करने की चेष्टा करो। नालिश करने का डर दिखाओ—

'भें जाऊं? कहां जाऊं?'

'अपनी ससुराल—स्द्रपुर।'

'बहाँ ? अकेली ?'

'इसमें क्या नुकसान है ? ..... नहीं तो तुम्हारे साथ कौन जायगा ?' 'पर वे लोग ''यानी वे ''यदि श्रव कहें ''मेरा परिचय सुनकर ताक-भौं सिकोड़ें ? यदि यह कहें कि मैने उन्हें भपना श्रसली भीर सच्चा परिचय नहीं बताया था —'

'शादी की रजिस्ट्री हुई है--यह कोई खेल नहीं है, लता। इस विषय में तुम निक्चिन्त रही।'

र ग्राकर लता ने बहुत सोचा कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा—ग्रीर वह भी जल्दी ही। इसके बाद चलना-फिरना भी शायद श्रसंभव हो जायगा।

नरही स्टेशन पर उत्तरकर मोटर लारी में प्रायः तीन-चार मील जाना पड़ता है, श्रीर वहां से बैलपाड़ी में →तब रुद्रपुर पहुँचते हैं, नरेश के मुँह से लता ने यह कई बार सुना था। उसके पिता गाँव के सम्पन्न गृहस्थ हैं, मुखिया भी हैं। अतः मकान खोजने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो भी अनजान, श्रपरिचित स्थान में पित परित्यक्ता होकर स्वयं को इस तरह उपस्थित करते हुए उसे बहुत शर्म आती है।

लेकिन इसके भलावा शीर कोई उपाय भी तो नहीं है। वास्तब में भाज कहीं खड़े रहने का भी उसके लिए स्थान नहीं है। अपनी इच्छा भीर पसन्द से ही उसने विवाह किया था। बिना किसी से कोई सलाह-भशिवरा लिए—अब यदि विवाह व्यर्थ होता है तो फिर वह किस मूँ ह से लोगों से दया या अनुप्रह की भिक्षा मांग सकती है।……

अन्त में हेमन्त की एक दुपहरी में एक दिन वास्तव में बह अपनी समुराल के सामने बैलगाड़ी से उतरी। अदृष्ट की विद्यम्बना। समुराल में पहली बार दुलहिन आयी, स्वागत नहीं हुआ, घंटा-घड़ियाल या शहनाई नहीं बजी, किसी ने आरता नहीं उतारा। भीतर ले जाने के लिए, कोई आगे नहीं आया। 'उसे देखकर सिर्फ नम्न और अर्द-नम्न बालक-बालिकाओं का भुण्ड खड़ा हो गया—

देलगाड़ी की श्रावाज सुनकर जो भीतर से निकले, खता ने श्रन्दाज से पहचान लिया कि ये ही उसके ससुर हैं। नरेश की जवानी उसने श्रनेक बार वर्णन सुना है।

'कीन है ?…ऐ गाड़ीवान, कहां से श्राया है ?'

नता आगे बढ़ी और उसने मुक्कर प्रणाम किया।

'कौन, कौन हैं भ्राप ?' विस्मित महेश बाबू दो कदम पीछे हट गये।'

'मैं---मैं आपके बेटे की बहू हूँ।'

'कौन ? मेरी कीन ? " श्रोह, रण्डी की बेटी, मेरे बेटे की जिसने ग्रपने जाल में फैसा लिया था ! " लेकिन यहाँ क्यों भीर किसलिए भायी हो ?'

लता चुपचाप सिर भुकाये खड़ी रही, पसीने से तर-वतर हो गयी। इस बीच चारों श्रोर श्रच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो गयी थी।

'यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। श्रपना काला मूँह लेकर यहाँ से चुपनाप नली जाम्रो, इसी में तुम्हारी खैर है ''ऐ गाड़ीवान' इस छिनाल कलमुँही को यहाँ से लेजा, जहाँ से लाया है वहीं—-'

नता ने आखिरी कोशिश की, भरीयी हुई आवाज में कहा, देखिये मेरे साथ उनकी शादी पहले हुई थी रजिब्द्री से, अगर विश्वास न हो तो आप सार्टिफिकेट देख सकते हैं। मेरे पास है। यहाँ मेरा अधिकार है, इसीलिए आयी हैं।'

'हूँ-हूँ—'शादी हुई है, रिजस्ट्री से।' महेश बाबू ने मुँह बनाते हुए कहा, 'इन सब बातों के चक्कर में में नहीं याने वाला। जहाँ इन बातों का कुछ असर हो वहाँ जाकर कहो। श्रीर श्रिषकार, श्रिषकार क्या होता है री, जब तक में जिन्दा हूँ तब तक यह सारी मेरी सम्पत्ति है— उस कपूत की इसमें फूटी कौड़ी भी नहीं है। तेरा बस चले तो उसे जैन भेज दे, जो लेना हो उससे जाकर ले—'

इसके बाद उन्होंने गाड़ीवान को बहुत जोर से धमकाया, 'स्रबे स्रो

षाड़ीवान के बच्चे, मेरी बात नहीं सुनता ? 'देख रे वह मेरा मकान है. मेरा गाँव है— मलाई इसी में है कि यहाँ से चुपचाप चली जाग्रो। श्रीरत की जात जानकर कुछ नहीं कहा, नहीं तो मुक्त से ज्यादा श्रीर कोई बुरा न होता। ''बाजारू श्रीरत कहती है कि मैं श्रापके बेटे की बहू हूँ। श्रपनी जवानी में सब लड़के एक-दो ऐसा काम कर ही बैठते हैं, तो क्या इसीलिए सब पत्नी हो जायंगी। जाश्री-जाश्रो, यहाँ से श्रपना कला मुँह ले जाशो।'

ध्रांस् बहाते हुए लता धीरे-धीरे गाड़ी में जाकर बैठ गयीं। अविरल श्रष्ट्यों की वजह से जैसे यह श्रन्धी हो गयी थी।

'अब गाड़ीवान ने भी बर्राना शुरू किया, 'आप भी एक ही हैं, वे मानते नहीं श्रीर श्राप उनके सिर जबरदस्ती पड़ती हैं। यह तो वही बात ृर्द कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। श्रपने साथ मुक्त में मुक्ते भी चार बातों सुनवा दीं, श्रापकी वजह से खामस्वाह मेरा भी श्रपमान हुआ। 1

र मोटर-लारी में सवार होकर न रही स्टेशन। श्रभी ट्रेन नहीं हैं, ट्रेन रात के वस क्ले श्रायेगी। श्रव उससे खड़ा नहीं रहा जाता, पैर जैसे टूटे जा रहे हैं। पेट में भी कूछ वर्ष हो रहा है, क्या मालूम कैसा वर्द है। प्लेटफार्म के कंकड़ों पर श्रपना टीन का सूट-केस पटककर उसी पर बैठ गयी। ऐसे तो-चार व्यक्ति जो हर समय स्टेशन पर घूमते रहते हैं, वे उसको अंधेरे में इस प्रकार श्रकेले बैठे हुए देशकर चिकत हो गये।

कुछ फल नहीं निकला। यह तक मालूम नहीं हुआ कि वे कहीं है श्रीर क्या कर रहे हैं। अवस्य वहाँ नहीं थे, नहीं तो क्या उसकी आयाज सुनकर एक बार भी बाहर नहीं आते ?

वया मालूम ! उनमें इतनी भी शराफत है या नहीं।

प्राय: ग्राठ बजे कृष्ण पक्ष का चांद निकला। स्टेशन पर एक-एक कर लोग जमा होने लगे—दस बजे वाली ट्रेन से ही जायँगे। वे लोग भी उसे बहे गौर से देख रहे हैं—

एकाएक लता को ख्याल श्राया, ग्रन्छा जब यहाँ नहीं हैं तो ? जहाँ वे काम करते थे ? तार की सारी खबर शायद भूठी थी—सब बहाना था।

एक बार वहाँ का भी चनकर लगाये ? वहाँ जाने पर कम से कम उनकीं खबर, कुछ पता-वता तो चल ही जायगा।

श्रपने पुराने कर्मस्थल में जाने के लिए भी तो कोई रास्ता नहीं हैं। वहाँ जाकर ही वह क्या करेगी, वहाँ ही उसका कौन हैं ? गंगा के शीतल जल के अलावा अब और उसके लिए कहाँ आश्रय है ? अन्तिम बार देख जाने में नुकसान ही क्या है ?

दो दिनों से बिना नहायी-धोयी, भूखी-प्यासी श्रीर यकी-माँकी खता रात्रि के श्रन्तिम प्रहर में नरसिंहपुर स्टेशन पर उत्तर पड़ी श्रीर फिर बैलगाड़ी में बैठी। उसका चेहरा एकदम पागलों जैसा हो रहा था। भूख-प्यास का उसे कुछ ख्याल ही न था। श्रप्ती सुध-बुध खोकर नशे-बाज की तरह चली जा रही है। गाड़ीवान ने भी पहले संदिग्ध दृष्टि से देखकर उसे बैठाने से इन्कार कर दिया था, लेकिन हाथ में रुपये रख देने पर उसने बैल जोड़े।

रास्ते में बातचीत के दौरान में ही उसे पता चला कि जो तीजवान डाक्टर बोर्ड के अस्पताल में आया था, वह अब भी है। घर-गृहस्थी भी है या नहीं, उसे यह नहीं मालूम।

तो क्या लता लौट जाये ? इतना रास्ता तै करने से क्या फायदा ? नहीं, इतनी दूर ग्राकर क्या वह ग्रन्त में बिना मिले ही चली जायगी। इस नाटक की यवनिका ग्राज ही होनी चाहिये।

प्रायः तीन बजे श्रस्पताल के दरवाजे पर श्राकर बैलगाड़ी रुकी। चौकीदार से पूछने पर उसने क्वार्टर बता दिया। श्राधा कच्चा-पक्का खपरैल का नया मकान है—श्रस्पताल से थोड़ी दूर पर ही। नया बना है, यह तो देखने से ही मालूम हो जाता है। तो यही उनका क्वाटर है—किसी दिन जहां उसने अपनी गृहस्थी बसाने का स्वप्न देखा था।

पैर आगे नहीं उठना चाहते, अपमान और लज्जा से उसका सिर भूक जाता है। तो भी आगे कदम बढ़ाने पड़ते हैं।

खिड़की पर पर्वा पड़ा हुआ। है। लेकिन उसके पैरों की आहट सुनकर जैसे किसी ने एक बार फाँका और फिर फौरन ही छिप गया? नरेश!

लता के हृदय की धड़कन जैसे बन्द हो गयी। दोनों हाथों से अपने सीने को दबाते हुए वह जरा खड़ी हो गई। लेकिन उसके पैरों की आहट सुन दरवाजा खोलकर बरामदे में जी व्यक्ति आया, वह पुरुष नहीं स्त्री थी। अठारह-उन्नीस वर्ष की एक विवाहिता युवती। क्षण भर में लता ने यह देख लिया कि उसका रंग जरूर गोरा है, पर रूप नहीं, बिलकुल नहीं।

'कोन हें ? ग्राप क्या चाहती हैं ?'

'मैं जरा डाक्टर साहब से मिलना चाहती हूँ। बहुत दूर से आयी हूँ।'

'डाक्टर साहब से ग्रभी मुलाकात नहीं ही सकती।'' वे—वे यहाँ नहीं हैं। मैं उनकी पत्नी हूँ, जो कुछ कहना-सुनना हो मुझसे कह सकती हैं।'

उसकी धावाज में ध्रसीम धृष्टता और एक ग्रसहनीय स्पर्धा थी ! ध्रकस्मात् एक तीव्र ईष्यां से लता जैसे भुलस गयी । स्थान, काल धौर पात्र—वह सब कुछ भूलकर जैसे जोर से चीख उठी, 'उनकी पत्नी में हूँ—तुम नहीं। तुम्हारा विवाह कानूनन गलत है !'

'ग्रो, यह बात है,' उस युवती ने व्यंग के स्वर में मुँह बनाते हुए कहा, 'शहर की बाजारू भोरत का बड़ा हौसला है! अपनी हैसियत न भूलो-बौना होकर चौद पकड़ने की कोशिश !'

फिर अपने हाथ नचाते और मुंह मटकाते हुए बोली, 'जाओ जाओ, यहाँ तुम्हारे इन सब चोचलों का कोई असर नहीं होगा। साथ से जाती हो या नौकर से धनके देकर निकलंबाऊँ? "'यदि हिम्मत हो तो अदालत में जाओ। अपना काला मुँह लेकर यहाँ क्या क्रस मारने आयी हो? जानती हूँ, अच्छी तरह स जानती हूँ—मुक्ते सब मालूम है। बेह्या, बेशमं यहाँ आते हुए तुक्ते शर्म नहीं आया! चुपचाप चली जाओ, इसी में खैर है।'

यहाँ भी भीड़ इकट्ठी होने लगी। लता से अब खड़ा न रहा गया, प्राग्यदंड तो उसे पहले ही मिल चुका है, उस पर्दे के पीछे एक पुरुष की छाया से। अब और क्यों ? सच, यह उसकी घृष्टता ही है।

चीरे-धीरे कांपत हुए वह फिर किसी तरह वैलगाड़ी में बंट गयी। 'कहाँ जाना होगा, बीबी जी?'

'कहाँ जाऊँगी ?' लता हँसती है, फिर रूंचे हुए स्वर में अटकते हुए बोली, 'ग्रभी तो भैया तुग नरसिंहपुर ही पहुँचा दो। उसके बाद का कुछ पता नहीं—'

काफी दूर पहुँच जाने के बाद एक श्रादमी तेजी से साइकिल चलाता हुआ पीछे-पीछे श्राया।

'सुनिये, जरा सुनिये ?'

लता चौंक पड़ी।

'क्या ? मुभसे कुछ कहना है ?'

'जी, एक चिट्ठी है।'

'मेरी चिट्ठी ? किसने दी ?'

'डाक्टर साहब ने।'

इस बार फिर ऐसा लगा जैसे दिल की धड़कन बन्द हो जायगी। हाथ में चिट्ठी लेकर भी उसको खोलने का साहस नहीं होता। श्रीक्षें बन्द कर सहारा लिये हुए वह बैठी रहती है। त्तव तक साइकिल सवार चला गया था। गाड़ीयान ने पूछा, 'बीबी जी, तो तथा ग्रब फिर गाड़ी वहाँ ले चलूं?'

'नहीं भैया, तुम चलो जैसे चल रहे हो-

अन्त में उसने पत्र खोला। लिफाफे में दस-दस के पाँच नोट थे। भौर एक लाइन—'मुक्ते माफ करो।' कोई संभाषण नहीं, हस्ताक्षर भी नहीं। कानून से बचने के लिए इस सतर्कता का सहारा लिया गया है।

भाँकों से प्रव भांसू नहीं निकलते । दीर्घरवास भी नहीं । बल्कि कुछ हमें ही श्राती है ।

लता ने कागज के टुकड़े और नोटों को फाड़ना शुरू किया। उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर हवा में उड़ा दिये।

नरसिंहपुर के दूर-दूर तक फैले हुए खेत और मैदान में उस समय चारों श्रीर गहरा श्रंधकार छा रहा था।